





#### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

GENERAL EDITOR:
B. BHATTACHARYYA, M.A., PH.D.,
Rājaratna

No. LIII

श्रीगुद्द्यसमाजतन्त्रम् ।

# GUHYASAMĀJA TANTRA OR TATHĀGATAGUHYAKA

CRITICALLY EDITED WITH INTRODUCTION AND INDEX BY
BENOYTOSH BHATTACHARYYA, M.A., Ph D.,
Răjarata,
Director, Orental Institute, Baroda

1931 Oriental Institute Baroda Pages I 152 printed by D N Banerji at the Banerji Press, 2, Maharani Sarnomoyee Road, Calcutta, and the remainder by P. Knight at the Baptist

Mission Press, 41, Lower Circular and

Road, Calcutta

Published by Benoytosh Bhattacharyya, Director, Oriental Institute, Baroda, on behalf of the Government of His Highness the Maharaja Cackwad of Baroda.

Price Rs. 4-4-0.

#### PREFACE.

The Guhuasamāja Tantra also known as the Tathāgataguhyaka is for the first time presented in original Sanskrit as No. LIII of the Gaekwad's Oriental Series. The immense value of the Guhyasamāja for a critical study of the Tantric literature of India can scarcely be exaggerated not only because it is one of the earliest Buddhist Tantras to be written, probably in the third century in Asanga's time, but also because the later writers on Tantra found in it their chief source of inspiration. Its importance was readily recognised by the Chinese who translated it in their Tripitaka in the tenth century and by the Tibetans who also made a translation of it which now forms part of the Tibetan Kangyur, The Guhuasamāja ushered into existence the element of Sakti in all forms of Yoga practices and thus became an object of interest for all those who are engaged in the study of the origin and development of the Tantric literature. It abounds in bold and original ideas and is rich in explanations of Yaugic terms, practices and doctrines, some of which have been treated of in the introduction together with a notice of problems connected with the text

It is needless to point out that Yoga, Hathayoga and the Tantras are regarded as the greatest contributions of Sanskrit to world culture, as their chief objective is to develop the hidden powers of mind which when properly evolved have been found to be much more powerful than material forces. Elaborate rules and regulations and processes have been described in these systems which are chiefly concerned with spiritual or psychical culture. There is nothing in the world to compete with them, and in these days of international psychical research congresses and international associations for the cultivation of Yoga, a publication of this kind is likely to prove very useful for the promotion of psychical research.

The Guhyasamāja is ordinarily believed to consist of two parts. Purvārdha and Uttarādha, and there are manuscripts in Nepal and Cambridge giving both the parts. But there are reasons to suppose that only the first half is genuine and the second part is a later addition, chiefly because the Guhyasamāja is known to later writers as Asiādasapadala or consisting of only eighteen chapters, as also because in the second part a considerable portion of the Prajāopāyaviniscayasidāhi is incorporated with chapter colophons and even with the name of the author which appears in the body of the book. The Prajāopāyaviniscayasidāhi is the work of Anangavajra who flourished at the end of the seventh century and as this work is incorporated in the second book it cannot but be regarded as an addition, and hence this part has been excluded from the present edition.

The present edition of the *(tuhyasamāja* is based on four manuscripts of the work belonging to the various MSS. Libraries.

- A. MS belonging to the Asiatic Society of Bengal and described in the Nepalese Buddhist Literature, p. 261 ff. of Raja Rajendralal Mitra.
- B. MS in the Baroda Oriental Institute No. 13174. This is a recent copy of an ancient manuscript in the possession of Pandit Siddhiharsa Vajracaryya of Nepal, himself a Buddhist Täntric.
- C. MS belonging to the University Library, Cambridge, and described in Bendall's Catalogue of Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 70f. A rotograph copy of this MS was obtained from the Cambridge University for the purpose of collation.
- R. MS belonging to the Royal Asiatic Society Library of Bombay. It is a very incomplete manuscript of the work in which parts of the first and the 16th and the whole of the 17th and 18th Paṭalas only are available. The manuscript was obtained when the earlier portions had already been printed, and hence the readings of this MS for chapter I are given

in the Errata. Some of these readings are really very good.

Our grateful acknowledgements are due in the first instance to the owners of the different MSS Libraries who have rendered considerable help by lending their MSS, particularly to the Librarian of the Cambridge University Library for his promptness in supplying a rotograph copy of the MS. Pandits Lalchandra B. Gandhi and Ramaswami Sastri of the Institute rendered very useful assistance in correcting the proofs, and Mahadeva Ananta Joshi very kindly prepared the index. To these gentlemen the present editor is deeply indebted.

B. BHATTACHARYYA.

Baroda, The 9th July, 1931.

#### INTRODUCTION.

The first thing in the Guhyasamāja that strikes a reader is the peculiarity of the opening chapter where the Lord is introduced in an Assembly of the Faithful as sporting in the sacred knowledge arising out of the body, mind and speech of the Tathagatas in the company of numerous Tathagatas and Bodhisattvas. This form of composition is known as the Sangiti which is very popular with the Buddhist writers. The word Sangiti means chanting together, and is peculiar to Buddhism. Buddha preached all his life after obtaining enlightenment, but he never wrote anything In order that his teachings might be preserved his disciples after his death met together and reproduced his teachings and chanted them together. This is the beginning of the Sangiti These Sangitis begin with the description of an Assembly of the Faithful where Buddha Bhagavan comes and sits in various Samādhis and addresses the Assembly on various matters The first Sangitis composed and chanted together related to the teachings of Buddha, but later on whenever new ideas were introduced into Buddhism they too appeared in the form of Sangitis, and the Buddhists would not accept anything new unless it was taught in Sangitis, The Tantrics when they made an attempt to introduce their own novel doctrines into the old cult were, therefore, compelled to introduce them in the form of Sangitis.

In the development of the Sangiti literature of the Buddhists certain peculiarities are noticeable. First of all, the Sangitis in later days were divided into two distinct groups, one in which Buddha is introduced in an assembly consisting of Bodhisattvas, Bhiksus, etc., and the other in which he is introduced as sporting in the sacred knowledge arising out of the body, mind and speech of the Tathagatas. The first kind is seen in Hinayana and Mahayana works, while the second is met with in most of the Tantras particularly of the Yoga and Yogatantra class. Again, in the earlier Sangitis mostly the description of the Assembly is as a rule, minute and detailed, while in the later works it is short and very concise. The description of the Assembly in works like Gandavyūha, Mañyusrimālakalpa, and even in Guhyasamāja is very elaborate and detailed, while in later works like

the Bhūtaḍāmara Tantra, etc., the description is very brief, for the subject matter is introduced at once without many preliminaries.

The Guhyasamāja is in the Saṅgīti form and as the description of the Assembly is fairly elaborate it may be easily classed with the earlier Saṅgītis. Moreover, as the Guhyasamāja belongs to the Yogatantra class, the Bhagavān is introduced in the Assembly while sporting in the sacred knowledge arising out of the body, speech and mind of the Tathāgatas, in the company of the Tathāgatas, Dhyāni Buddhas, Bodhisattvas and Buddhašaktis. If the Guhyasamāja is to be considered the earliest Buddhist Tantra, for reasons that will be given in the sequel, then, it may be regarded also as the earliest work of the second class of Saṅgītis described above.

The Sangitis are classed as Buddhavacana or the words spoken by the Buddha and as such their translations in Tibetan find place in the Kangyur collection, while the other Tantras, which are composed by Buddhast professors, when translated into Tibetan, are included in the Tangyur collection. The Guhyasamāja being a Sangiti, was translated into Tibetan and its Tibetan translation finds place in the Kangyur collection. The work also attracted the attention of the Chinese at a time when interest evinced in the Tantras was growing in China, and the work was translated into Chinese along with many other Tantric works in the latter part of the 10th century A.D.<sup>2</sup>

The purpose for which the Guhyasamāja was written seems to be to indicate a short and correct path for obtaining Buddhahood or emancipation, through the Yaugie processes. While giving directions for the attainment of emancipation it incidentally mentions many other minor perfections or Siddhis by means of which the worshipper is enabled to gain a variety of magical powers. Thus in the 18th chapter it is said that the Siddhis or perfections are of two kinds, namely, Sāmānya (ordinary) and Uttama (excellent) The Siddhis like Antardhāna or miraculous disappearance, etc., are known to belong to the Sāmānya or the first kind But the Buddhas have declared that the attainment of Buddhahood is of the highest or the

<sup>1</sup> Beckh. p. 85, para II where it is called Sarva-Tathāgata Kāya-vāk-citta-rahasya-guhya-samāja-nāma-mahākalparāja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nanjio. A Catalogue of the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka, p. 225, no. 1027. Guhyamadja was translated A D 980-1000, during the reign of the Sun Dynasty A,D 980-1127.

second kind.1 The second kind of Siddhi can only be attained by having recourse to the practice of Yoga with its six limbs.2

The aim of the Guhuasamāja is further illustrated by the following verse ---

## दम्बरीर्नथमेक्तीहेः सेक्सानो न सिधाति । सर्वकामोपभोगेल सेवयंश्वास सिध्वति । p. 27.

No one can succeed in obtaining perfection through processes which are difficult and painful, but one can succeed easily through the satisfaction of all desires.'

In earlier days the rules and regulations for the worshipper in Hīnayāna and Mahāyāna were very severe, involving much inconvenience and great bodily sufferings. Even then, the attainment of actual Buddhahood meant an inordinately long time or even many births. But the Guhyasamāja prescribes a process by which emancipation can be obtained within the shortest time possible, and even in one birth 8

Another purpose for which the Guhyasamāja was written seems to be to introduce the element of Saktı into Buddhism particularly for obtaining emancipation through Yoga and Samadhi. We find, for instance, in the opening chapter the Lord of the Assembly transforming himself in many ways in the form of the five Dhyani Buddhas and associating each of the Buddhas with a Sakti. Moreover, in the 18th chapter while describing the different ceremonies of initiation (Abhiseka) mention is made of Prajñabhiseka or initiation of the disciple with Prajňa or Śakti There it is said that the preceptor should take by the hand the Sakti who is beautiful, agreeable to the disciple, and also an adept in the practice of Yoga, and place it on the hand of the disciple after citing the Tathagatas as witnesses. Then after placing his own hand on the head of the disciple he should say that Buddhahood is impossible of attainment by any other means and, therefore, this Vidya should be accepted. The worldly phenomena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चनार्वामादयः सिदाः सामान्या इति सौर्तिताः। सिविदश्तमसित्याञ्जर्वेदा वदलसाधनम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सेवायस्त्रयोजेन सता साधमसत्त्रमा। साधवेदन्यया नैव जायते सिवियममा ॥

p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तद्दित जन्मनि गुनुसमाजाभिरतो बोधिसचा सर्वतवागतानां वद इति संद्यां

though non-dual in essence appear to be dual; therefore, you should never abandon her in life. This is what is known as Vidyavrata or the vow of Vidya and anyone who disregards this cannot obtain perfection of the Uttama kind.<sup>1</sup>

In the work stress is laid again and again on the necessity of having Saktis for the purpose of Yaugic practices, and this seems to be one of the chief reasons which leads one to suppose that the Onlya-samāja for the first time introduced the Sakti worship in Buddhist Yoga, and that is why all the later authorities referred with great reverence to Onlya-samāja which enjoyed an authoritative position amongst the Buddhist Tantries so long as Buddhism lasted in India.

Another service which Gubyasamāja did was to do away with all disciplinary measures prescribed for the followers of Buddhism since its very inception. All kinds of luxuries such as flesh, fish, wine, women, etc., were prohibited for the followers of Buddhism in the first stage as well as in the subsequent phases. But in the Gubyasamāja everything is permitted. Not only flesh of the most harmless kind but all kinds of flesh-meat are permitted such as the flesh of elephants. horses, dogs. cows, nay, even of human beings. Blood of men and beasts, and wine of any quality and in any quantity could be taken by the worshipper who followed the Gubyasamāja Tantra.

Furthermore, this Tantra has no respect for useless objects of reverence. In one place it definitely forbids its followers to erect

```
<sup>1</sup> तामेव देवसां विद्याग्रिका क्रिकासा विकास:।
             पाची पाचि प्रदातवः साजीकत्य तथागतानः ।
             चसंदला भिरे शिखनुष्यते मदयश्चिता ।
             नःचौपायेन युद्धः तसादिद्याभिनां वराम् ॥
             षट्याः सर्वधर्मास्य दयभावेन स्रविताः ।
             तथाहियोगः चचारे म कार्या भवता सदा ॥
             रद तत्ववंब्डानां विद्याधनसम्भासम् ।
             चतिक्रमति यो सुढः सिविक्सस्य न चीत्रमा ॥
                                                                  p. 161.
2 For mstance see ---
             मांचाचाराविकत्यार्थं सचाशांस प्रक्रमधित ।
                                                                  1). 26.
  also-
             इलिमांसं इयमांसं साममांस संधोत्तमस् ।
             भक्तेदाचारकत्यार्थन चान्यन विभक्तवेत् ।
                                                                  p. 26.
             गोसांसस्यस्थित सामसाक्षेत्र सिविया ।
                                                                  p. 102.
```

Caityas, or to recite from the sacred works of Buddhism or to draw magic circles (Mandala), or to offer objects of worship to the three great jewels of Buddhism, namely, the Buddha, the Dharma and the Sangha. For a Yogi they have no real existence and are, therefore, considered by him to be objects deserving of nothing but rank indifference.

The Guhyasamāja even goes a step further. It definitely asks its followers to disregard all social laws which to a Yogi have the least importance. 'You should freely immolate animals, utter any number of falsehoods without ceremony, take things which do not belong to you, and even commit adultery' is the advice given to the followers in one of the striking starzas:—

## प्राधिनच्या लया घात्या वह्नाव्यं च स्टबा वचः। च्यदक्तं च लया ग्राष्ट्रं सेवनं घोषितासिय । p. 120.

Verily, the Yogi who has grasped the real truth, who has realized Supya, to him the whole world appears as a drama without a real substratum; before him the duality in the world disappears and all things are to him mere appearances. He cannot, therefore, have any respect for any objects of reverence or feel a hatred for any object treated with disdain by ordinary mortals, or any laws social or divine. His mind develops tremendous energy and he is one with the power that creates, maintains and destroys the universe, the power which has been designated Para Saktu in the Hindu Tantras and which is defined in one of the finest stanzae by Umanandanātha in his Nigotsawa.

### यस्यादृष्टी नैव भूसख्यनांधी यस्यादानो विद्यते न चित्रतेष्यः। यस्याचारां नैव प्रास्त्रं किमन्त्रेः यस्याचाराः सा प्रशासन्तिते ॥

'The Para Sakti is she to whom no part of the universe remains unseen, there is no king who does not obey her, there is no scripture made by others which is not known to her.'

As regards the origin of the Guhyasamāja Tantra a very interesting account is given in the seventeenth chapter of the present work.

#### चैत्यक्रमे न कुर्वीत न च पुलक्तवाचनम्। सन्दर्भ नेव कुर्वीत न विवद्यापवन्दनम्॥

p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nityotsava of Umānandanātha, published as No. XXIII of the Gaebwad's Oriental Series, p. 1.

Here the Lord declares that he never preached the secret doctrines embodied in the Guhyasamāja in his past myriads of Kalpas; even when he came to this earth as Buddha Dipahkara or as Kaśyapa Buddha he did not preach them because people in those times were not sufficiently enlightened to grasp the true import of these exceedingly mysterious doctrines. But then the followers of the Guhyasamāja school were able to attain enlightenment and Buddhahood in an instant. Formerly, Bodhisattvas never could expect to attain Buddhahood by persistent exertion in myriads of Kalpas. But one who practises the Guhyasamāja Tantra is certainly able to take his place amongst the Tathāgatas as a Buddha in this very life.

This shows that the people following Buddhism were not satisfied with the doctrines of original Buddhism or even Mahāyāna in its Madhyamaka and Yogādara aspects. They wanted something definite and some casy process to obtain Buddhahood; they wanted a method by which Nirvāṇa could be attained even in one life or even earlier, in short, a magical formula to obtain the final liberation. The Guhya-amāja supplied this craving of the general public following Buddhism, and that probably for the first time, and that is the reason as will be shown later why it became extremely popular

All Tantric works abound in technical terms and a phraseology peculiar to them, and it becomes sometimes very difficult to understand the true import of these terms — Usually, in the Tantric works an explanation of the technical terms is not given either because they are well-known amongst those who practise the Tantras or because the authors intentionally did not like others than the initiated who learned their meaning from their recognized preceptors to know their secrets. But in this respect Guhyasamāja is remarkable as having devoted an entire and, perhaps, the longest chapter to an claborate explanation of technical terms. The eighteenth chapter, therefore, is the most important and instructive chapter in the whole work for in it the doctrines and practices are elaborately explained. Terms like Guhyas Samāja, Yoga, Tattva, Rahasya, Parama, Bodhioitta, Vidvā-

गृहपूर्व अवननः चनेत्रपाततः चनिक्षापातिकापातिकापान्यवेषयुत्तेनपरसाय्याव्यवः क्षाप्ताः विद्यापान्यस्याः क्षापाः विद्यापान्यस्य अवात्रकाप्ताः क्षाप्ताः कष्ताः कष्ताः कष्ताः कष्ताः कष्ताः कष्ताः कष्तिः कष्ताः कष्तिः कष्ताः कष्

purusa, Vajradhrk, Jinajik, Ratnadhrk, Ārolik, Prajñādhrk, Kula, Moha, Dveşa, Rāga, Vajra, Rati, Sampad, Yamāntakrt, Prajñāntakrt, Prajnāntakrt, Vighnāntakrt, Vighnāntakrt, Samantacarya, Mantracarya, Japa, Mudrana, Dharmodaya, Sambara, Satvartha, Maqdala, Nyāsa, Puppa, Caitya, Jñānacakra, Pada, Codana, Preraṇa, Āmantraṇā, Bandhana, Abhiṣeka, Vidyāvrata, Pañcāmrta, Pañcavīrya, Samānya-Siddhi, Utama-Siddhi, Upāya, Upeya, etc., are some of those which are clearly defined in the 18th chapter. This is not the place to explain these terms and those who are interested in their interpretation would do well to study the 18th chapter, particularly the speech of the Tathāgata in reply to a series of questions put to him by the Bodhisattvas.

Amongst the terms explained special attention may be invited to the meaning of Upāya. The explanation given here will show how the Guhyasanaja Tantra is closely connected with the Yoga system of Patañjali, or how the Tantrie practices are entirely based on Yoga. Upāya is described here as of four kinds: Sevā. Upaya is described here as of four kinds: Sevā. Upaadhana, Sadhana and Mahāsadhana. Sevā is again sub-divided into two, namely the Sāmānya Sevā and Uttama Sevā Sāmānya consists of four Vajras and the Uttama consists of the nectar of knowledge. The four Vajras are: first, the conception of Sūnyatā, second, its transformation in the form of the germ syllable (Bīja), third, its development in the form of the deity, and fourth, the external representation of the deity.

In the Uttama Sevå, Yoga with its six limbs should be employed, namely, Pratyāhāra, Dhyāna, Prāṇāyāma, Dhāraṇā, Anusmṛti and Samādhi. Pratyāhāra is here explained as the process by which the ten sense organs (indriyas) are controlled. Dhyāna is explained as the conception of the five desired objects through the five Dhyāni Buddhas. This Dhyāna is again of five kinds: 'Vitarka, Vicāra,

3 pp 102ा.
वेवाविधानं प्रवसं दिनीयसुववाधनयः ।
शायभं तु तनोयं ने नवाधाधनं वसुवेववः ।
श व्यापतुर्वेव वाधायं जनमं प्रानामृतेव वः ।
प्रवसं ग्रुव्यायोगीयि तितीयं वीवध्यंत्रसः ।
ततीय विभावतियाणियानु वं वावध्यवपः ।
विभेववयनुर्वेव वेवाधायायाध्यवः ।
पिनवेवयनुर्वे वेवाधायायाध्यवः ।
पिनवेवयनुर्वे वेवाधायायाध्यवः ।
पिनवेवयनुर्वे वेवाधायाय्याः ।
विभावत्यः विभावत्यः विभावत्यः ।
पिनवेवयान्यः ।
। 162-3.

Prīti, Sukha and Ekāgratā. Pranāyama is the control of the breathing process by which breath, which is of the nature of the five Bhūtas or elements and five kinds of knowledge, is regarded as a lump and is placed on the tip of the nose in the form of a jewel with five colours and is meditated upon. Dharana is the meditation of one's own Mantra on the heart, and the restraint of the jewel of the sense-organs placing the same in the Pranabindu. When this is done Nimittas (signs) which are of five kinds 1 make their appearance. First in the form of Maricikā (mirage), second in that of smoke, third in that of fire flies, fourth in that of a light, and fifth in the form of a constant light like that of a cloudless sky. Anusmrti is the constant meditation of the object for which the exercise is undertaken and by this Pratibhāṣa or revelation takes place. Through the combination of the two elements, Prajñā and Upāya, all existing objects are meditated as one lump Their meditation in the Bimba (lump) and the sudden attainment of transcendental knowledge is what is known as Samādhi.2

In the course of further explanation of Upasadhana mention is made that the object of Upasadhana is to visualize the deity and this should be done for six months without any restriction as regards food and other desired objects. And if within this time the worshipper is unable to visualize the deity he should thrice perform the same process. And if even then the deity does not present himself before the worshipper and Bodhi is not obtained he should then commence Hathayoga to attain his object and by this he is certain to attain omnicience.

Now this brings us to the interesting question of the connection of Tantra with Hathayoga which has been recommended here as the extreme step to be undertaken by the worshipper in order to visualize the detty when it is not possible to do so otherwise. Now, does it mean that every worshipper should practise first Hatlayoga or that

प्रथम सरीचिकाकार भूकाकार दिनीयकम् ।
 इतीयं चद्योताकारं चतुर्वे दीपवळ्चस्य ।
 पद्यमनु सदास्रोवं निरसं गगनसदिभम् ।

अंद्वत्य विष्ययोजेण विम्यसध्ये विभाषत्रम् । अस्टिति जाननिष्यत्तिः समाधिरिति संजिता ।

वर्शनं तु सतेऽयोगं साधवस्या न साधते । यदा न सिधाते वोश्विष्ठयोगेन साधवतः ।

p. 164.

p. 164.

he should do so only when he fails to achieve his end by other means. Anyone who is conversant with Hathayoga practices will be able to say that to become an adept in Hathayoga in all its branches will require several births; those who practise it know full well that they are unable to master it in one life-time even when he is instructed by an expert. Moreover, it is well-known that experts in Hathayoga do not enjoy psychic powers through Hathayoga practices, although they are able to control their circulation, breath, voluntary and involuntary muscles and perform many physical feats which appear almost superhuman. In order that the Hathavogins may obtain special spiritual powers they have to take recourse to Rajayoga or the Thus it appears that the followers of the Guhya-Tantras or both. samāja School must be Hathayogins first and then take to Tantric practices, and when they find that Tantric practices are unable to give Siddhis they must take it for granted that their physical body contams certain impurities which are to be removed by means of Hathavoga.

It is therefore clear that Tantras begin where Hathayoga ends. Moreover, it is obvious that there is absolutely no use taking to the practice of Tantra without first being an expert in Hathayoga, and that Tantras are not meant for ordinary people.

The Guhgasumaja also abounds in references to numerous magical practices and gives directions for the attainment of minor Siddhis and the performance of marvels. The six cruel rites of the Tantras though not named together appear, nevertheless, in the book and elaborate directions and Mantras are prescribed to attain the desired Siddhi. Thus Māraja (destruction of enemies). Uceātana (destruction of dwelling houses), Vašikarana (enchanting), Stambhana (restraining), Ākarsana (attracting), and Sāntika (propitiatory rites) are all stated in the work. Besides, Mantras for resisting or destroying armies sent by an enemy king, causing rainfall in times of drought, vanquishing opponents in a wordy duel, causing floods to disappear, reviving persons from the effect of snake bite, etc., are some of the marvela for which practical methods are given in this work!

The keynote of the whole work, however, is struck in the first chapter where the speaker of the Assembly multiplies himself by sitting in different Samādhis (meditations) and constructs the Mandala

See Chapters 13, 14, and 15 and especially pages 66, 67, 84, 87, 96.

or magic circle of the five Dhyani Buddhas, their Šaktis or counterparts and the four guardians of gates The Lord Bodhicittavajra was first requested by the distinguished members of the Assembly to reveal the Guhyasamāja, and in reply he said that this was so difficult that doubts were even entertained by the Tathāgatas, not to speak of the Bodhisattvas who were much below them in intellectual excellence. The members of the Assembly pressed him again to do so saying that for the sake of the attainment of the knowledge of the Tathāgatas and for obtaining the supernormal powers the Guhyasamāja may be revealed. The Lord then willingly began sitting in different Samādhis, and reciting the different Mantras by which he transformed himself in the forms of the Tathāgatas and placed them as his replicas in the different parts of the Mandala or magic circle

First, he sat in the meditation called the Jnanapradipavaira and uttered the Mantra Vairadhrk belonging to the Dyesa family. diately he transformed himself as Aksobhya and made him sit in the place where he was originally sitting Next, he sat in the Samayasambhavavajra meditation and uttered the Mantra Jinajik, belonging to the Moha family and forthwith named his second transformation as Vairocana and made him sit in front of him Thereafter, he sat in the Ratnasambhayayairaárī meditation and uttered the Mantra Ratnadhrk belonging to the Cintamani family He transformed himself immediately and named him as Ratnaketu and made him sit towards the south. Again, he sat in Maharagasambhayayajra meditation and uttered the Mantra Ārolik belonging to the Vajrarāga family. He named the new transformation as the Lord of the Lokesvara Mahāvidyā or Amitābha and made him sit behind him. Then he sat in the Amoghasamavasambhavavaira meditation and uttered the Mantra Prajňädhrk belonging to the Samayākarşaņakula or popularly known as the Samayakula. He named this new transformation as Amoghavajra and made him sit towards the north.

When this set of five male emanations came out from the Lord he turned his attention to bringing out an equal number of female emanations by transforming himself. Thus Dvesarati emanated who was seated in the centre, Moharati, similarly, was seated in the eastern corner, Irsyarati in the southern corner, Ragarati in the western corner and Vajrarati in the northern corner.

It is needless to point out that the five female emanations were also associated with the five Dhyāni Buddhas belonging to the five different families (Kulas) of Dveşa, Moha, Rāga, Cintāmaņi and Samaya. Thus Dveşarati was associated with Akpobhya, Moharati with Vairocana, İrayārati with Ratnasambhava, Rāgarati with Amitābha and Vajrarati with Amoghasiddhi.

Further on, the Lord sat in four more Samadhis and transformed himself four times each time as the guardian of one of the four gates after recting four different Mantras such as Yamāntakṛt. Prajāāntakṛt, Padmāntakṛt and Vighnāntakṛt. Thus Yamāntaka was seated in the East, Prajāāntaka in the South, Padmāntaka in the West and Vighnāntaka in the North.

The Mandala of the five Dhyani Buddhas is now complete. It may be seen from the above that the Mandala is not an external object but the manifestation of one Lord in the different forms. The magic circle is nothing but a detailed mental exercise on the part of the Lord, for the instruction of the Tathagatas and the Bodhisattvas assembled near him. The five Dhyani Buddhas as we know from other references in the Buddhist Tantric literature represent the five Skandhas or elements of which the whole creation is composed. The Dhyani Buddhas are again associated with their Saktis which, on the one hand, show that the Skandhas develop power only when associated with their Saktis, and on the other hand show that the Tantries who want to develop power should always be associated with their Saktis or female counterparts Thus from the first chapter it becomes clear that the Tantra gives instruction on the five Dhyani Buddhas recommending the use of female counterparts in Yaugic exercises in order to develop mental power.

The development of Bodhicitta is one of the most interesting topics of all Mahāyāna works and as such the Guhyasamāja also devotes a chapter on the same subject. To the Täntries the Bodhicitta is the most important because their chief object is to develop the Bodhicitta in order to attain a variety of superhuman powers through Yaugic exercises. As a matter of fact, the whole Mandala of the five Dhyāni Buddhas in the first chapter is the creation of the Bodhicitta and nothing else. It is this Mandala which is capable of giving all powers sought for by them including the Buddhahood which

<sup>1</sup> Jāānasıddh, op cit., p. 41.

according to the other methods requires millions of lives in the cycle of transmigration. But the definitions given in the second chapter of the Guhyacamaja are all mysteriously worded and it becomes difficult to comprehend the nature of Bodhicitta particularly for one not practising the Yaugic exercises: When the members of the Assembly requested the Lord to explain the Bodhicitta, he instead of answering them direct asked them to originate the Citta in the form of Kāya, Kāya in the form of Citta, and the Citta by the transformation of Yak.\(^1\) At this the Bodhisattvas after commingling their own Kāya, Vāk and Citta in the same way as that of the Lord, exclaimed: How wonderful it is that though the auspicious and adamantine combination of Kāya, Vāk and Citta never originate, it is known to have an origin!\(^2\)

Then the Lord after sitting in a special meditation gave his own definition of the Bodhicitta:

## व्यभावे भावनाभावो भावना नैव भावना । इति भावो न भावः स्थात् भावना नोपलस्यते ॥ р. 11.

'Neither the perception of the absence of existence in non-existence can be called perception, nor the perception of non-existence in existence can be discovered.'

Later on, Vairocana sat in another Samādhi and gave out his own definition of Bodhienta. 'My Citta is such that it is bereft of all existence, and is unconnected with the Skandhas, Dhātus and Ayatanas and such thought-categories as the subject and the object, is without a beginning and is of the nature of Śūnya like all existing objects which are really Śūnya in essence.'

सर्वभावविगतं स्त्रन्धधात्मायतगद्यास्त्रप्राहकवितं धर्भगैशात्व्यसमतया स्त्रिस्न-माद्यभूत्वतं प्रस्वताभावम । p. 12.

Next came the turn of Aksobhya who sat also in a special Samādhi and gave out another account of the Bodhicitta. He said:

अनुत्यक्षा इसे भावान धर्मान च धर्मता। आकार्श्यामव नैराज्यामदं नोधिनयं तृबस्॥ p. 12.

 $<sup>^1</sup>$  जत्याद्यम् भवमः चित्रं काषाकारेच काय चित्राकारेच चित्रं वाक्-प्रवाचारेचेति । p. 11.

श्वे चि समनाभद्रस्य कायवाक्चित्तविकः।
चननादप्रयोगेष चन्यादीःयं प्रजीवते ।

'Bodhicitta is that which is without substance like the sky, and which constantly thinks of the existing objects as without origin, and in which there are neither objects nor their qualities.'

Next Ratnaketu gave his own definition of Bodhicitta after similarly sitting in a special Samādhi.

## व्यभावाः सर्वधमक्ति धर्मकच्चववर्णिताः। धर्मनैरात्यसम्भता इदं वोधिनयं वृद्धम् ॥ p. 12.

'The Citta which comprehends all existing objects as non-existent and bereft of the qualities of objects, but originates from the Nairātmva (voidness) of all worldly objects is called the Bodhicitta.'

Amitabha next gives another account of the Bodhicitta

#### व्यनुत्पत्तेषु धर्मेषु न भावी न च भावना। व्याकाश्रयदयोगेन इति भावः प्रजीयते॥ p. 12.

'Because the Dharmas (existing objects) have no origin there is neither existence nor thinking. It is called existence (bhāva) just as the sky which is non-existent is said to exist.'

Then comes the turn of Amoghasiddhi who gives the following account of the Bodhicitta

#### प्रकारियभाखरा धर्माः सुविशुद्धा नभःसमाः । न बोधिनीभिसमयमिदं बोधिनयं दृदम् ॥ p. 13.

'The existing objects are naturally resplendent (Prabhāsvarāh) and they are pure in essence like the sky. The Citta where there is neither enlightenment nor comprehension (abhisamaya) is called Bodhicitta.'

On the conclusion of all these definitions the Bodhisattvas assembled were delighted, and they recited Gathas extolling the Bodhiettat which was characterised as of the nature of pure truth (Suddhatattvārtha), purity (Suddhārtha), originating from the voidness of all worldly phenomena (Dharmanairātmyasambhūta), the giver of Budhahood (Buddhābodhiprapūraka), absence of thought-construction (nirvikalpa), without any basis (nirālamba), good all round (samantabhadra), beneficial to all beings (sattvārtha), originator of Bodhi Mind (Bodhicittapravartaka), embodiment of Bodhi practices (Bodhicaryā), great thunderbolt (Mahāvajra), as pure as the mind of the Tathagatas (Cittam tāthāgatam suddham), the holder of the thunderbolt which is the combination of the Kāya, Vāk and Citta (Kāyavakcittavajradhk) and the bestower of perfection (Buddhābodhirpradāta).

The above definition and characterisation of Bodhicitta will at once reveal the mysterious nature of the Bodhicitta which can be comprehended only by those who have attained some degree of perfection in the Yaugic practices, and cultivated what is called the psychical faculties. The whole Tantra of Guhyasamāja, therefore, is concerned with this mysterious phase of the mind and gives various methods of a practical nature for the guidance of all those who make the development of the psychic force as the summum bonum of their life. The instructions embodied in the book, the directions for their mode of life, and the nature of special experiences apply only to the Yogis who have attained some degree of spiritual perfection. This is very important to remember while handling Tantric Literature, otherwise serious misunderstandings are likely to arise in case the Tantras are interpreted in the ordinary way without special reference to Yoga and the cultivation of psychical faculties All the misinterpretations of Tantra centre round this one fact, and all the abuses that have been most vehemently poured forth by scholars are due to their not comprehending this one point of supreme importance 1

The fifth chapter of the Guhyassanāja is one of the most important and interesting chapters in the whole work. In this chapter the Lord declared in the Assembly that emancipation through the Tartic path prescribed in this Tantra is possible of attainment for all men howsoever vicious, cruel, or immoral they may be Nay, even incestitious persons are best fitted for obtaining emancipation through Mahāyāna

When he had just finished his speech there was great indignation amongst the Bodhisattvas and volleys of protest came from them. 'Why Oh Lord! the master of the Tathāgatas' are you taking recourse to these sinful utterances in a respectable Assembly full of the Tathāgatas?'

The Lord expressed great surprise and said. Oh Kulaputras!
do not speak thus. The conduct I have preached is known as
the Bodhi conduct which is immutable (dharmata), and pure, and

In view of what has been said above Raja Rajendra Lai litra's remarks on the Gulgacamājā in his Nepalese Buddhot Literature, p. 261 f., can hardly be justified. His understanding of the text has no relation to the mystic nature of the work and the practices of Yoga it inculcated

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> किमयं भगवान् सर्वेतयाजनसामी सर्वतयाजनपर्यमध्यक्षमध्ये दुर्भाषितवसनौदाषार भाषते ।

is considered as such by the Buddhas who have realized the true essence (sārajñānunām), and which springs from the interpretation of the essential truth (sāradharmārthasambhūta).' 1

Immediately these words were uttered, all the Bodhisattvas in the Assembly became frightened, confused and fell down senseless.<sup>2</sup> The Tathagatas who could realize the truth of the assertions of the Lord in the Assembly remained unaffected, and they requested the Lord to revive the Bodhisattvas who could not realize the truth owing to ignorance. The Lord then sat in a special meditation, and when the rays issuing out of his person touched the unconscious Bodhisattvas they were all revived and sat in their respective places.<sup>3</sup> and recited several Gathks in the praise of the Lord.

Now this story of the miracle, interesting as it is, may be explained in several ways. First of all, probably the Lord was unable to explain how the conduct he had prescribed before was the right conduct, and, therefore, had recourse to a miracle which had always in the past been regarded as most effective in vanquishing the arguments of an opponent, or because the protest of the Bodhisattvas was so vehement that he found it impossible to convince them without a miracle Or it may probably be as words by themselves are not suffieient to explain things which can only be realised by self introspection he had recourse to a miracle. It may also be possible that the programme of the Bodhisattyss was so collosed that there was no ordinary course left to the Lord to make them realize the truth without a miracle Whatever may have been the purpose of the miracle, this much is certain that the Bodhisattvas did realize the truth of the preachings of the Lord on Bodhi conduct during the time they remained unconscious, which they could not understand when it was conveyed by words. The Gathas which the Bodhisattvas addressed to the Lord at the end of the 5th chapter are sufficient to show that the miracle

p. 21.

<sup>े</sup> चल कुलाउना सारव नेपता ।

राज पा भोना छाता गुवानो शारणानितास् ।

पारभागिकेषुमा राजा नेपिकारियदम् ।

2 वास..... नेपिकास नेपार सम्मान ।

2 वास..... नेपिकास नेपार सम्मान ।

3 वननगरकाश्वरक्ष स्वतान प्रवेतवातनवायनाक्षिणाणियरेः प्रभवा स्वृहनाय
वास ने नेपिकास केम कुलावने प्रविता स्वपूरम् ।

of the Lord was eminently successful and that the hostile Bodhisattvas had ultimately come round.

Once again the Bodhisattvas protested when the Lord preached in the 9th chapter that omniscience can be attained and the truth of the five Kulas can be realised and practised by having recourse to theft, adultery, defamation, falsehood, etc. The Bodhisattvas characterised his preachings as strange for they were not to be found in all the worlds of sentient beings.\text{!} This time the Lord did not have recourse to miracles but coolly gave an explanation in words which are often quoted as authoritative by later Täntric writers of Buddhism.

'Do not, Oh Kulaputras, give this a bad name, a hateful name, For what reason? Oh Kulaputras, the conduct of attachment (Rāgacaryā) is the same as the conduct of the Bodhisattvas (Rodhisattvascaryā) which is the best conduct (Agracaryā).' For instance Oh Kulaputras, space is to be found everywhere, all wordly phenomena are to be found in space. The phenomena do not belong to the Kāmadhatu, nor to Rūpadhatu, nor to Arūpadhatu, nor to the four Mahābhātas Thus, Oh Kulaputras, all wordly phenomena are to be understood It is for this reason the Tathāgatas teach Dharma after understanding the intellectual excellence of the different beings.

It is exactly in this manner on the analogy of space that the disciplines enjoined by the Tathāgatas should be understood. For instance, Oh Kulaputras, it is well-known that smoke originates from the combination of three factors: namely, the churning rod (Kāṇḍa), the churning pot (Mathaniya), and the efforts made by the hands of a person (purusahastavyāyāma). From that smoke fire is generated. That fire does not reside either in the churning rod or in the churning pot or in the effort made by the hands of a person. Thus, Oh Kulaputras, the conduct of the Tathāgatas should be understood, i.e., constant coming and going.' <sup>3</sup>

<sup>1</sup> किमय भगवान् सर्वतवागताधिपतिः वैधातुवातिरिक्षान् सर्वक्षेत्रधातुवातिरिक्षान् सर्वतवागतसर्वविधिस्त्वपर्वकार्थे व्यक्तवाव्यार्थवव्यपद भावते छ। 0.37.

<sup>ै</sup> मा कुछपुना इसी चीनसेंबी जुनुधिनसंबी चौलाइनसः। तत् कछादेतीः। राज-चर्यां कुछपुना पदन वीधिस्वस्थां पदन चपचर्याः। p. 37.

<sup>ै</sup> तराया चित्र नाम कुछाउमाः काष्यं च सबनीयं च प्रवस्तवायास च प्रतीत्य धूकः प्रापुर्वेनति। चित्रप्रतिकतेति च चाप्रितं साध्यक्तिते न सबनीयचित्रते न प्रवस्तवयायास-चित्रः। स्वतेन कुछपुनाः चर्वतयात्रातवछ्यतया चनवन्तयाः। तत्रमात्रसमाधिरिति।

When this speech was made by the Lord the Bodhisattvas became astonished and with eyes dilated in surprise recited the following devotional stanza:—

# भश्चाङ्कतेषु घर्मेषु बाकाश्चसकृष्टेषु च । निर्विकक्षेषु गुद्धेषु संदतिका प्रगीयते ॥

p. 38

'These most wonderful doctrines which are like the space and are free from any thought-construction and pure in essence preach what may be called the "Restraint".'

The above will also appear to the general reader as somewhat mysterious because the language in which such psychic matters are taught is really mysterious. This language which has been designated the Sandhyābhāṣā or the Twilight language can be interpreted in two ways, the ordinary and the psychic. But the subject matter of the above conversation is the well-known rousing of the Kuṇḍalinī power through association with Saktis. Certain disciples of Yoga are so dull that their Kuṇḍalinī power is not roused ordinarily unless there is intense nervous excitement. The fire in the above example is the Kuṇḍalinī power, which is independent of the Yogi or the Sakti, just as the fire is independent of the churning pot.

Amongst the deities named in the Guhyasamāja the Dhyāni Buddhas are most important. They are five in number, namely, Aksobhya, Amitabha, Vairocana, Amoghasiddhi and Ratnasambhaya, and these five being the progenitors of the five Kulas or families represent the corner stone on which the whole structure of the Buddhist Pantheon is raised. Besides these, the Buddhaśaktis are also mentioned who are associated with the Dhyani Buddhas as their female counterparts. The five are named as Locana, Mamaki, Tara, Pandara or Pandaravasini and Samayatara. Further, there are mentioned the four Guardians of gates who are represented by Prajñantaka, Padmantaka, Yamantaka and Vighnantaka. These are all familiar figures to the students of the Buddhist Pantheon and they are very often represented in sculptures and in the paintings of magic circles coming from Nepal and Tibet. Herein also is mentioned the group of four deities who usually accompany Mañjuéri or goddess Usnīsavijayā in later works,1 without any reference to the main deities Mañjuśrī or Usnīsavijayā. They are Acala, Takkiraja, Nīladajār and Mahābala.

The Lord of ghosts Aparajita 1 is also noticed in this work. In later times this Aparajita was closely associated with the deity Bhūtadāmara and was said to have delivered to the Lord the Hrdava Mantras of all the ghosts and to have promised to do no injury and be friendly and favourable always to the people of Jambudvīpa. deity Ekajata2 is also mentioned in the body of the book and this gives rise to certain chronological difficulties. Because, as has been shown elsewhere, Ekajatā Sādhana was restored from the country of Bhota by Siddha Nagarjuna who flourished in the middle of the seventh century.3 But as the present work is much carlier this difficulty can be met by the fact that though the name Ekajatā was known her Sādhana was probably unknown which was brought by Nagariuna from Bhota. Or, probably the Sadhana of Ekajata was known in the time of the Guhyasamāja but was subsequently forgotten which accounts for the necessity of restoring the Sadhana from the country. Moreover, it has also to be remembered that the Mantra given for Ekajata in the Sādhanamālā is uniformly stated as Hrīm Strīm Hūm Phat, whereas in the Guhyasamāja it is given as Om Śūlıni Svāhā. This difference in the Mantras is a great difference and it may be surmised that the Ekajață of the Guhyasamāja and Ekajatā of Nāgāriuna are two quite distinct deities without any direct connection except that they were both Buddhistic. Whether Nagariuna of the Ekaiata Sadhana can be identified with the famous Madhyamaka Nāgārjuna the disciple of Asvaghosa is a question which requires to be more closely investigated in this connection. Cunda is another important deity to be mentioned in the present work. Her name appears in the earlier work, namely, the Mañiuśrīmūlakalpa and she was well-known many hundreds of years afterwards. Cunda is mentioned in the Siksasamuccaua 6 of Santideva in the 8th century and several Sadhanas devoted to her worship are recorded in the Sādhanamālā.7 She used to be represented as one-faced and four-armed or as one-faced and sixteen-armed.

pp. 70, 74, 81, 118 and Sädhanamälä, pp. 513, 521. चार्यनामार्ज्जपादैभेटिन् चनुत्रम् ।

Sädhanamälä, introduction, p. xlv. and Sädhana, No. 127, where in the colophon the statement occurs as-

p. 123. She is called here as Cundavajri.

<sup>5</sup> Op. cit., p. 424, mentioned as Candre, which ought to be Cunds; for, in the Buddhist Pantheon, there is no other deity, who can be mentioned along with Tara Bhrkuti and Hayagrīva.

<sup>, 6</sup> Op. cit., p. 173.

<sup>7</sup> Sādhanas, Nos. 129, 130, 131.

Only one image of the four-armed variety has up till now been discovered and it belongs to the collection of an American solicitor of New York, Mr. W. B. Whitney.\(^1\) A sixteen-armed image was installed as Paţţiker\(^1\) in Bengal as we know from one of the miniatures of a Prajf\(^1\) paframinta manuscript now preserved in the Library of the Asiatic Society of Bengal.\(^1\) A stone image of the sixteen-armed variety has been published by Professor A. Foucher in his studies in Buddhist Iconography.\(^1\) Another perfect image of this deity is to be found in the Durga temple at Kurkihar, the present site of ancient Kukkutapada Vihara near Gay\(^1\).

The deity of hoary antiquity, namely, Jambhala, the god of wealth, also makes his appearance in this work showing his unquestionable popularity even amongst those who have left the world and have taken to Yaugue practices. Jambhala retained his popularity ever afterwards as a large number of Sadhanas are to be found in the Nādhanamāla and his images are met with in the Magadha, Bengal, Nepsl and Tibet schools of sculpture.

The popular god Mañjuśri is mentioned four times as Mañjuśri and thrice as Mañjuśri showing at once the popularity of this Buddhist god of knowledge and learning. As has been shown already, Mañjuśri is the chief figure in the earlier work Mañjuśri isnthe chief figure in the earlier work Mañjuśri isnthe chief figure in the testimony of the Mañjuśrimthakoja. If we are to believe in the testimony of the Mañjuśrimthakoja then it must be assumed that Mañjuśri is a definitely Hindu deity of the Purāṇas incorporated in the Buddhist Pantheon. The cridence of the above work is important in finding out the true origin of Mañjuśri who is one of the most popular deities of the Buddhist Pantheon, and whose origin was so long shrouded in mystery. Mañjuśri is referred to by subsequent writers of Buddhism and the

<sup>1</sup> See the article. The only image of Gundā in the Proceedings of the Lahore Oriental Conference, pp. 1111-1113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See illustration in Bhattasah N. K: Iconography of Buddhist and Brahminscal Sculptures in the Dacca Museum, plate I. d. and p. 13 (spelt here as Cundā).

<sup>3</sup> Op. cit., in French, Part I, fig. 25.

<sup>4</sup> p. 123.

<sup>5</sup> Sädhanas, Nos. 284-299, pp. 568-583 See also Indian Buddhist Iconography, 113 ff.

<sup>6</sup> pp. 46, 51, 69, 87, 97, 121, 133

<sup>7</sup> See for instance, op. cit., p. 45, where Manjuéri is called as Kärttikeys-manjuéri : दिनीयहारवसीये वार्षिकेयसञ्जते: सथरावत:, etc.

great Buddhist work the Gandavytha makes Mañjusri the hero and describes his exploits, wonderful powers and knowledge.\(^1\) Numerous Sadhanas of this deity are to be found in the Sādhananātā\(^2\) and his images are to be seen everywhere in Sarnath. Bengal, Magadhs, Tibet and Nepal and even in Japan, China and Mangolis.\(^2\)

Avalokitestvara or Lokestvara the prototype of Maßjutti is also mentioned in the Guhyasamāja though his identity is somewhat more difficult to establish. He sometimes appears as a deity and sometimes as one of the members of the Assembly asking questions or answering questions very probably on behalf of the Lord of the Assembly. But Lokestvara here is undoubtedly represented by the great compassionate Bodhisattva who sacrificed his emancipation until all the beings of the universe were delivered from their miseries and obtained salvation. Lokestvara is the chief figure in the Sukhāvati Vyāha where he is associated with Amitabha the Lord of the Sukhāvatī heaven. His popularity led the Buddhists of Nepal to conceive no less than 108 different forms and is well illustrated in the numerous sculptures found in Sarnath, Magadha, Bengal, Nepal, Tibet, Chinese and Japanese schools of art.

The other Bodhisattva to be mentioned is Maitreya or the Future Buddha who is to come down to the earth full four thousand years after Gautama and obtain Buddhahood. Another Bodhisattva is Vajrapāṇi who is known long in Buddhism and makes his appearance in the Gubyasamāja. In later times he figures in the Buddhist Pantheon as the Bodhisattva springing from the Dhyāni Buddha Akşobhya who has for his symbol the well-known thunderbolt. Vajrapāṇi being his emanation also has the thunderbolt as his recognition symbol.

An anomalous name in the Guhyasamāja is represented by Vajrasatīva who is inextricably mixed up with Vajradhara. Here both appear to be the highest Buddhist god, the personification of Sūnya. In later days a sharp distinction was drawn between the two: Vajradhara and Vajrasatīva, the former being the same as the highest

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raja Rajendra Lal Mitra: Nepalese Buddhist Literature. description of Ganda-vyūha on page 90.

<sup>2</sup> Sädhanas, Nos. 44–84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> For details regarding history and sculptures see Indian Buddhist Iconography, pp. 15ff.

<sup>\* 4</sup> Ibid. pp. 32ff.

Buddhist god, the personification of Sunya, the latter occupying a much inferior position as the sixth Dhyani Buddha who is supposed to be the priest of the five Dhyani Buddhas. He was also given a Sakti, Vajrasattvātmikā, and a Bodhisattva, Ghanṭāpāṇi, by name in exactly the same way as the five Dhyani Buddhas were each given a Sakti and a Bodhisattva. But Vajrasattva does not appear in the Guhyasamāja as a Dhyani Buddha; here he is the same as Vajradhara the highest god of the Buddhist Pantheon the personification of Sūnva. I

Amongst the minor gods we find mention of Ekākṣara and Sumbha besides several Hindu gods occupying a minor position in the Buddhist Pantheon such as Viṣṇu, Indra, Rudra or Śiva and Śacī the wife of Indra.

The mention of the deities referred to above in the Guhyasamāja shows that they were known in the 3rd century A.D., when the Guhyasamāja was composed. This further shows that the stage of development in respect of the Buddhist Pantheon as represented in the work was very crude and many deities were not included. Even the Dhyāni Buddha families were not fully developed as we do not find any Bodhisattva assigned to the progenitors of the different Kulas or families. Furthermore, a clear cut demarcation between Vajradhara and Vajrasattva was not made in the Guhyasamāja though in later times they were entirely distinct. It is, therefore, extremely probable that the deities mentioned in this work are the earliest and the original deities of the Buddhist Pantheon.

It is needless to point out that the Guhyasamāja attracted the attention of the later Tantries affiliated to Buddhism, and that it enjoyed a great popularity amongst them. The Siddhacaryyas and Vajrācāryyas of the Tāntrie age were very fond of the work and we find many translations of commentaries made by them preserved in Tibetan Tangyur though most of these commentaries are now lost in Sanskrit. Some authors notably Indrabhūti and Padmavajra made digests of the whole Tantra in their works, quoting as authority passages from the Guhyasamāja in support of their contentions. Advayavajra also referred to the doctrines of the Guhyasamāja school in support of his teachings as given in the Advayavajrasahgaraka.

<sup>1</sup> Ibid. pp. xxvii ff. and p. 6f. also Vajradhara Versus Vajrasattva in the Journal of the Bihar and Orisea Research Society, Vol. ix, p. 114.

The work was designated by the Siddhas as the Astadasopatala showing the popularity of the Guhyasamāja amongst the Siddhas and the fact of its containing in all eighteen chapters only. Amongst the earlier commentaries on the Guhyasamāja those of Nagārjuna (645 A.D.), Kranasara (717 A.D.), Lilvarja (741 A.D.), Ratnākarašānti (978 A.D.), Šantideva (695 A.D.) are worthy of mention. The literature including commentaries on the Guhyasamāja extant in Tibetan translations in the Tangur collection is quite extensive as can be seen from the following list:—

| Anandagarbha      |   |      | Śrī Guhyasamājapañjikā            | ٠.  | $(159)^1$ |
|-------------------|---|------|-----------------------------------|-----|-----------|
| Aryadeva Acarya   |   |      | Šrī Guhyasamājanışpannakramāntak  | в.  | (137)     |
| Kamalaguhya       |   | T. 2 | Śrī Guhyasamājamaņdalopāyikā      |     | (150)     |
|                   |   | T.   | Śrī Guhyasamājasādhanasiddhi-     |     |           |
|                   |   |      | sambhavanidhi                     |     | (151)     |
| Kumārakalasa      |   | T.   | Astādasapatalavistaravyākhyā      |     | (131)     |
| Krşna             |   | T.   | Guhyasamājamaņdalopāyikā          |     | (139)     |
|                   |   |      | Guhyasamājamandalopāyikā          |     | (139)     |
| Gunākara Gupta    |   |      | Śrī Guhyasamājābhisamaya-nāma-    |     |           |
|                   |   |      | 9ādhana                           |     | (152)     |
| Candrakirtı       | ٠ |      | Guhyasamājābhisamayālankāra-      |     |           |
|                   |   |      | vrtti                             |     | (139)     |
| Jinadatta         |   |      | Guhyasamājatantrapanjikā-nāma     |     | (145)     |
| Jūšnakirtti       |   | т.   | Šrī Guhyasamājatantra-rāja-vrtti  |     | (158)     |
|                   |   |      | ., ., (original)                  |     | (158)     |
| Jňanagarbha       |   |      | Guhyasamājatantrarājatīkā         |     | (157)     |
| Tilakakalasa      |   | T.   | Śrī Gubyasamājamandalopāyikāvimš  | a-  |           |
|                   |   |      | vidhi-nāma                        |     | (137)     |
| Dipankara Bhadra  |   |      | Śrī Guhyasamājamandalavidhı nāma  |     | (148)     |
|                   |   | T.   | Śrī Gubyasamājasya Manjuśri-      |     |           |
|                   |   |      | sādhana                           |     | (152)     |
| Dipankaraérijnāna |   | T.   | Śri Guhyasamājalokeśvarasādhana   |     |           |
|                   |   |      | nāma                              |     | (154)     |
|                   |   | T.   | Śrī Guhyasamājastotra             |     | (155)     |
|                   |   |      | Śrī (łuhyasamājalokeśvarasādhana  |     |           |
|                   |   |      | nāma                              |     | (154)     |
|                   |   |      | Śrī (łuhyasamājastotra            |     | (155)     |
| Dharma4ribhadra   |   |      | Šrī Guhyasamājamahāyogatantrotpat | tı- | ,         |
|                   |   |      | kramasādhanasū tramelāpaka        |     |           |
|                   |   |      | nāma                              |     | (135)     |
|                   |   |      |                                   |     |           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> References are to the first volume of P. Cordier's Catalogue du Fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale. Liste have been taken from the appendix of the Bauddha Gan O Dobă in Bengali published by Mm. Haraprasad Shastri

<sup>2</sup> T. shows Tibetan translations.

|                                   |     | INTRODUCTION.                                                          |       | xxxi   |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Nāgabodhi                         |     | Śrī Guhyasamāja-mandalopāyikā vir                                      |       |        |
|                                   |     | vidhi                                                                  |       | (137)  |
| Nāgārjuna                         |     | Śrī Guhyasamājamaņdalavidhi nāms                                       |       | (135)  |
|                                   |     | Śrī Guhyasamājatantrasya Tantratīl                                     | κä    |        |
|                                   |     | nama                                                                   | ••    | (131)  |
|                                   |     | Šri (luhyasamājamahāyogatantrotps                                      |       |        |
|                                   |     | kramasādhana-sūtramelāpake                                             |       |        |
|                                   |     | nāma                                                                   | • •   | (135)  |
| ** * ** **                        | m   | Astādasapatalavistara-vyākhyā                                          | ••    | (131)  |
| Padmäkaravarman<br>Pramuditäkara- | T.  | Šrī Guhyasamājamaņdala-vidhi nām<br>Šrī Guhyasamājatantrarājatīkā-Cano |       | (149)  |
|                                   |     | prabhā nāma                                                            |       | /1405  |
| varman<br>Prašāntajūšna           |     | Upadeśaniścaya-nāma Śrīguhyasami                                       |       | (146)  |
| rrasantajnana                     |     | vrtti                                                                  |       | (144)  |
| Buddhaśrijñāna .                  | т   | Śri Sahajaguhyasamāja-sādhana                                          |       | (158)  |
| Mantrakalasa                      | T.  | Śrī Guhyasamā atantrasva Tantratīl                                     |       | (100)  |
|                                   |     | nāma                                                                   |       | (131)  |
| Ratnākarašāuti .                  |     | Kusumāñjali-nāma Guhyasamāja-                                          |       | ,,     |
|                                   |     | nibandha                                                               |       | (146)  |
| Lilâvajra                         |     | Guhy asamājatantra-nidānagurūpade                                      | éa-   |        |
|                                   |     | bhāsya                                                                 |       | (157)  |
| Vajrahāsa                         |     | Šrī Guhyasamājatantrarājatīkā                                          |       | (157)  |
| Vijayasrīdhara .                  | Т   | Šrī (inhyasamājapañjikā                                                |       | (150)  |
| Vimalagupta .                     |     | Śrī Guhyasamājālankāra nāma                                            |       | (145)  |
| Viávāmitra .                      |     | Šrī Guhyasamājatantrarājottaratant                                     |       |        |
|                                   |     | nām <b>āstādašapatala-pūrvardh</b> e                                   |       |        |
|                                   |     | padārtha-tikā vyākhyāna                                                | ••    | (144)  |
| Viryabhadra                       | Т   | Šrī Guhyasamāja-maņdala-vidhi                                          |       | (3.50) |
|                                   |     | náma                                                                   | • •   | (150)  |
| Vaidyapāda                        | (1) | Šrī Guhyasamāja-mandalopāyikā<br>tika                                  |       | (150)  |
|                                   | (9) | Šrī Guhyasamāja-sādhana-siddhi                                         | • • • | (100)  |
|                                   | (-/ | sembhava-nidhi nāma                                                    |       | (151)  |
| Vairocanavajra .                  |     | Guhyasamājasādhana                                                     |       | (151)  |
| Śāntideva                         |     | Srī Guhyasamāja-mahāyoga-tantra-                                       |       |        |
|                                   |     | bali-vidhi nāma                                                        | ٠.    | (140)  |
| Sāntibhadra                       | T.  | Kusumānjali-nāma Guhyasamāja-                                          |       |        |
|                                   |     | nibandha                                                               | ••    | (146)  |
| Sraddhäkaravarman                 | T.  | Cuhyasamājasādhana                                                     | • •   | (152)  |
|                                   | T.  | Śrī Guhyasamājamandaladevakāya-                                        |       |        |
|                                   | _   | stotra nāma                                                            | • •   | (141)  |
| 0                                 | T.  | Šrī Guhyasamājatantra-vivaraņa                                         | • •   | (144)  |
| Samantabhadrapāda                 |     | Šrī Guhyasamājasya Mañjuśrī-<br>sādhana                                |       | (152)  |
| Sugatakirti                       |     | Śrī Guhyasamājasya Mañjuśrī-                                           | ••    | (102)  |
| Sugatakirti                       |     | sādhana                                                                |       | (152)  |
|                                   |     |                                                                        | • •   | ,,     |

| Sunayaérimitra        | <br>(1)<br>(2) | Šrī Guhyasamājālankāra-nāma<br>Astādašapatalavyākhyāna<br>Šrī Guhyasamāja-samksipta-subodha- | (145)<br>(145)              |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Subhāşita<br>Sthagana | <br>т.         | sādhans nāms<br>Srī (luhyasamājamaņdala-vidhi-nāms<br>Srī Guhyasamājatantra-vivaraņa         | <br>(153)<br>(135)<br>(144) |

In the Jāānasidhi of Indrabhūti the Guhyasamāja is quoted extensirvely, i showing the reverence and authority the Guhyasamāja enjuyed in his time. The Advayavajrasuharaha also draws its materials from the Guhyasamāja in support of its doctrines, and as Advayavajra belonged to the 10th century A.D., the Guhyasamāja appears to have maintained its authoritative character throughout the Tantric period. The reason why we do not find any mention of the Guhyasamāja before Nāgāriuna (7th century A.D.), is because the Tantra was kept secret among the professors and the doctrines inculcated therein were confined to a few adepts for three hundred years until Buddhist Tantras of the Yoga and Yogatantra classes obtained publicity during the time of the Siddhācāryyas mainly through their mystic songs, preachings and works.

The chief problem connected with the composition of the Guhyasamāja is to ascertain fairly accurate data which will establish the
time when the work was written. But this is dependent on the
correct dating of another work which has been published in original
Sanskrit and is known as the Mañjutrimālakalpa. The work was long
forgotten in India and it was known only from its Tibetan and Chinese
translations; one manuscript of this work was accidentally discovered
by the indefatigable scholar the late Mahāmahopādhyāya T. Gaṇapati
Sastrī and published by him in the Trivandrum Sanskrit Series. It
was discovered in 1909 from the Manalikkara Maṭham near Padmanā-

ı p 13 चनुत्रकेषु°, p 13, प्रकृतिप्रभासराः°

p. 35.8 चावास सर्वत्रानुसम्, p. 38 काष्ट्रं च सम्बीय° p. 39 काव्यवाकविकायकार्था°, p. 50 व्यक्तासम्बद्धाः

p 116 पासन वक्कासमा , p 152 समाक सीसन

p 153 আলাহিলিখন and the same passages in Jñānasiddhi in *Two Vajrayāna* works (G.O.S. No. 44) pp 77, 77, 78, 78, 78, 78, 76, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> For instance, in Adospusofynaesshyndas, p. 60 মুনামানিখনা বীষ্ণা seema to have special alfinity forwards the verse মুখন মুখনামানিখন, etc., on p. 163 of the present work. Also the verse of Advayavajra, p. 40—समार्थ सम्बन्धिय पा स पा पुरस्तवायोः। प्रावृद्धियो विद्या स्थापियो कि स्थापिय कि स्थापियो कि स्थापिय कि स्थापियो कि स्थापियो कि स्थापियो कि स्थापियो कि स्थापियो कि स्थापिय कि स्थापियो कि स्थापिय कि स्थापि

bhapuram in South India. It is a palm-leaf manuscript and consists of about 13,000 granthas, and written in Devanagari characters with ink. From its appearance the manuscript seems to be about 300 to 400 years old, and the writing is perfectly clear and legible. The copyrist of the manuscript is one Ravicandra who went out from Mathyadesa. This Ravicandra made a remark in the last colophon that he had written the Kalpa of Ārya Mañjuári as was available, and this shows that the original from which he copied was itself incomplete.

The work among others treats of the Mantric texts of Mañjuśri Kumārabhīta whom the author several times designates as Karttikeya and introduces him with several Śaiva but non-Tantric deities. Details of practices which bestow long life, health and happiness and for the attainment of all desired objects are given. The work is in the form of a Sangiti and the conversations are held mostly between Sakyamuni and Kumāra Mañjuárī, both of them being sometimes interrogated by the Assembly of the Faithful.

It is not necessary to state that this work is very important for the history of the development of Tantrio ideas, teneta and practices, and provides a landmark in the process of those developments. It was translated into Thetan and it finds a place in the Tibetan Kangyur. It was also translated into Chinese in the 10th century A.D.<sup>1</sup>

In this work which has been rightly styled by Dr. Winternitz as a Tantric work we find mention of a large number of gods and goddesses, several ancient works like Suvarnaprabhāsa, Gandavyūha, Prajňapāramitā, Candrapradīpasamādhi, a large number of Mudrās, and descriptions of Mandalas with special directions for painting them and innumerable rites for attaining Siddhis or perfections.

It is very difficult to fix its time in view of the most conflicting types of evidence found in the book. As is well-known very few works of ancient Sanskrit literature have survived which have not undergone considerable change or rather expansion after their first composition. The Mahjukrimülakalpa must have had a similar fate and the book which is at present available contains amplifications, and expansions of the original matter in order that it may become a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nanjio: A Catalogue of Chinese Tripitaka, No. 1056. Translated by Thion-si-tsai A.D. 980-1001. 20 fasciouli, 28 chapters, p. 232-33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit., p. 38.

convenient handbook for the priests Everything of importance seems to have been entered in it in order that it may be of some service to the priests for their numerous clients.

The Guhyasamāja also is written in a Sangīti form and its obvious object is to introduce the Śakti worship or legalise it for the first time in Buddhism, and for this purpose in the very first chapter it gives a Mandala where the five Dhyani Buddhas are introduced and are given each a Śakti. These five Dhyani Buddhas represent the five elements Rūpa, Vedanā, Samjñā. Samskāra and Vijñāna of which the world is composed, and in order that these elements may be able to fulfil their creative purpose they are given a Sakti, and this is evidently the object for which the (Inhyasamāja was introduced in the Assembly of the Faithful It cannot be said definitely when this Tantra was composed, but this is certain that whenever the five Dhyam Buddhas are met with and wherever their Saktis are mentioned specially in groups, it is but natural to assume that such references should be chronologically later than the time of the Guhyasamana But when we refer to the Sadhana of Acarva Asanga the famous Yogacara philosopher of the Mahayana who flourished in the 3rd century A.D. we find not only that all the five Dhyani Buddhas are mentioned together, but their Saktis, five in number, also appear in the same Sådhana 1 It is, therefore, very natural to presume that the Sådhana of Asanga must be later than the time of the Guhyasamāja which for the first time introduced the doctrine of the five Dhyani Buddhas and their Saktis

Again, according to the Thetan and Chinese traditions the Tantraswere introduced by Asanga from Tugita heaven where he learnt the Sastra from Maitreya Buddha who was awaiting his descent to earth. Now for the Tantra to be called a real Tantra there must be the element of Sakti in it. Without Sakti there cannot be a true Tantra or a Tantra par exveluere 2 and this Sakti is permitted for the first time in the Unhyusumāja. It is thus very probable that Asanga had something to do with the Guhyasamāja Tantra, as otherwise we cannot explain the reason of this coincidence. It is very likely therefore that Asanga who belonged to the 3rd century A.D., is the author of the Guhyasamāja Tantra.

<sup>1</sup> Nādhanamālā, Nadhana, No. 159, p 321. The colophon is as follows— प्रज्ञापार्शनतास्थन समाप्तम् । स्रतिरियं सामार्थासम्बादानासः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haraprasad Shastri: Introduction to Modern Buddhism, p. 10.

Taranatha further tells us that the Tantras immediately after introduction were transmitted secretly in an uninterrupted manner from preceptor to disciples for nearly 300 years' before they got publicity through the mystic teachings of the Siddhas and Vajracaryas. Taranatha's evidence in this respect is exceedingly important in determining the evolution of the Tantric process. Asanga must have introduced something very objectionable, at least, seemingly so to the ordinary public, and what could that possibly be if not the element of Sakti which was introduced by him. And if, after the introduction of Tantra, it is secretly transmitted how is it possible for either the Guhyusamāja to draw upon the materials of Asanga, or for the latter to obtain them from the Guhyusamāja 1 We can only explain this comeidence by holding that Asanga had something very material to do with the mtroduction of the Guhyusamāja Tantra.

In every Tantric work great importance is given to the Dhyani Buddha theory Either they are directly mentioned or the Bijamantras or detties emanating from them are mentioned. These Dhyani Buddhas, as can be surmised from numerous references, were the originators of five Kulas or families, each family having a large number of detties emanating from one particular Dhyani Buddha. Anyone who is acquainted with the Buddhist Tantric works cannot fail to be struck by the innumerable references to the Dhyani Buddhas, and this theory, to say the least, is the very groundwork on which the grand structure of the Buddhist Pantheon is built. It is but natural to suppose that all original Tantras, at least, will mention the Dhyani Buddhas together, particularly if they are concerned with the formation of the Mandala. The Mandala or the magic circle is the miniature prototype of the big Cartyas, and was in vogue from the very early times. To form a Mandala the presiding deities of the different directions are necessary, and these directions are marked by placing four Dhyani Buddhas or their symbols in the four cardinal directions without assigning a place to Vairocana who is supposed to be in the middle and, therefore, not very frequently represented.

But when these Dhyāni Buddhas do not appear in an important book like the Mūlakalpa it sets one thinking. In it numerous Mandalas are described and there is more than one occasion for a mention to be made of the five Dhyāni Buddhas who are ordinarily mentioned in

<sup>1</sup> See Kern: Manual of Buddhism, p. 133.

almost every Buddhist Täntric work. But nowhere are these Dhyani Buddhas mentioned. The obvious reason for this omission or discrepancy seems to be that the theory of the five Dhyani Buddhas was not established when the Manjusrimulakalpa was composed. And, indeed, the Mūlakalpa presents an earlier stage of thought than what is found in the Guhvasamāja, because we find occasionally the names of Amitāyus, Amitābha, Locanā, Ratnaketu. Vajrapāni. Avalokitešvara. Māmaki, Ratnapāņi, etc. mentioned but not in a systematic form as we find in the Guhyasamāja In the Guhyasamāja, for instance, the names of the Dhyāni Buddhas are given as Amıtābha, Aksobhya, Ratuaketu, Vairocana, and Amoghasiddhi, the names of their Śaktis as Dycsarati, Moharati, İrsyaratı, Vajraratı and Ragarati, representing the five Buddha-Śaktis Locana, Mamaki, Tara, Pandara and Arvatārā. It is well-known that five Bodhisattvas emanated from these pairs and they were known as Vajrapāni, Padmapāni, Ratnapāni, Višvapāni, Cakrapāni or Samantabhadra. In the Mañjuśnīmulakalpa some of these figures appear but the names are not scientifically or methodically arranged as we find them in the Guhyasamāja or in later Tantric works Moreover, the Manjubrimulakal pa gives certain Mantras which also appear in the Guhyasamāja In the latter the number of the Mantras is five and each Dhyani Buddha is given one, namely Jinajik, Ārolık, Vajradhrk, Ratnadhrk and Prajñādhrk Kulas there as usual are mentioned as five But the Mañjuśrīmūlakalpa mentions something like six Mantras: as Jinajik, Arolik, Vajradhrk, Surārak, Yaksātak and Pinādhrk,1 and associates the first three only with three families: Tathagatakula, Padmakula and Sarvavajrakula,2 while the others are not referred to any Kula or tamily

The above instances are sufficient to show that the theory of five Dhyām Buddhas was not known when the Mūlakalpa was composed, but only some of the names were in existence though not exactly as Dhyāni Buddhas. The evidence of Mūlakalpa further shows that the Mantras assigned to the Dhyāni Buddhas as found in the Guhyasamāja were not known in their entirety though some of them indeed appear in the work. The Kulas were also not as well developed in the Mūlakalpa as in the Guhyasamāja and though the names of

<sup>1</sup> Op. est , pp 384, 385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lind The portion where the names and Mantras of some of the Tathāgatas appear, seems to be the part of the original work in view of the remarks of the Editor at the top of the page. The pages of the original Mo very probably got topsy-turns.

some of them are found in the work they are neither in the same form nor in the same order nor have the same number. From the evidence of the Milakalpa it appears as if the Milakalpa offered materials to the writer of the Cuhyasanaja to develop upon them, and thus the Guhyasanaja on the strength of the evidence adduced must be preceded by the Majjuárimálakalpa.

If the Guhyasamaya Tanira can be assigned to the 3rd century A.D., and made contemporaneous with the great Yogacara philosopher Asanga, the time of the composition of the Maninerimalakalna has to be placed at least one hundred years earlier, namely in the 2nd century A D. Some of the critics of this theory will contend that this Asanga of the Prajnaparamita Sadhana may not be the same as the Yogacara philosopher Asanga Against this it may be pointed out that in the Tantric age up till now no other Asanga except one is known, and therefore, the critics who offer a counsel of perfection should themselves find the other hypothetical Asanga who is different from the Yogacara author. The onus of proof rests with them. Moreover, Asanga is made in the Sadhanamala an author of the Pranjāpāramitā Sādhana, and this Prajūāpāramitā is nothing but the deification of the Prajñāpāramitā literature which was, according to the Buddhist tradition, rescued by Nagariuna from the nether regions. Nagarjuna is the same as the Nagarjuna the founder of the Madhyamaka school who flourished in the 2nd century A.D., and we know definitely that Praiñāpāramitā was translated into the Chinese language between 265 and 313 A.D., and there is no earthly reason why Asanga who flourished in the latter part of the 3rd century should not have known of Prajñāpāramitā when the Chinese were reciting and even translating the work.

Other critics will say that the Manjubimalakalpa cannot be dated in the 2nd century, as it mentions the Dinaras not only while enumerating the numerous benefits arising out of the Yaksini Sadhana but also several times elsewhere in the work. These Dinaras as is well-known were struck in India in imitation of the Roman coin Denarii. The golden Dinara believed to be the first of its kind was struck in Persia in 77 A.D.¹ Amarakośa gives Dinara as a synonym for Nigka, a gold coin.³ On the authority of Amara it may be safely

<sup>1</sup> Cassell's Encyclopædic Dictionary, p. 51, see the word 'Dinar'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> . Thalkikar's Amarakośa, p. 290- -

concluded that the Dinaras were known in India in about 400 A.D. if not earlier. The mention of Dinara in the Mahjubrimalakalpa will lead many to think that the work cannot be earlier than 400 A.D. But as it has been already pointed out that the Mahjubrimalakalpa as at present available is not the original but mixed up with compositions which were added to the original later on. In Nanjio's Catalogue of the Chinese Tripitaka we find that the work was translated into Chinese so late as the 10th century A.D. but then it had not more than twenty-eight chapters in all, but the printed edition which is at present before is contains no less than fifty-five chapters. It may further be observed that the work was translated into Chinese in the 10th century nearly 800 years after its composition, and there is, therefore, a very reasonable ground in holding that certain later additions were made to the work which was still smaller in extent, but the original extent of the work at present is difflictly to determine.

From the above it is not difficult to imagine that the Manjabri-. mūlakalpa originally consisted of twenty-eight chapters or even less. and later on two or three separate books were added on to it to make it a complete manual for the priests. It may be noted that the word Dīnāra curiously enough, does not occur in the first twenty-seven chapters, but immediately after it in the 28th,1 though in the first twenty-seven chapters there are several occasions, particularly in the Yakşini Sâdhana, where Dînāras could have been naturally mentioned. Therefore, simply because the Dinara is mentioned in the Maniusrimulakalpa the work cannot be dated after the fifth century for as has been shown above the word does not occur in the first twenty-seven chapters which are the original and the more ancient part of the whole work now recognized as the Mañjuśrimūlakalpa. In these twenty-seven chapters at least there is nothing to show that the work is later than the 2nd century A.D. If that be so, the Guhyasamāja which develops the materials presented in the aforementioned work should be placed naturally somewhat later, and as it is connected with Asanga, as shown before, it should be regarded as a product of the 3rd century A D., or a little later according as the time of Asanga is taken to be the 3rd or the 4th century A.D.

<sup>1</sup> Op cit. 316 दीनाराचाँ राह्ये स्थते....दीनारचचच द्राति। The 28th chapter certainly is a later addition and most have been added during the eight hundred years between the composition of the original work and the tale of its Chinese translation.

# CONTENTS.

|                                                          |                 |                 |                        |  |     | PAGE       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|-----|------------|
| Preface                                                  |                 |                 |                        |  |     | v          |
| Introduction                                             |                 |                 |                        |  |     | IX         |
| सर्वतयाग्रताधिकानपटकः प्रथमः                             |                 |                 |                        |  |     | ٩          |
| बोधिचित्तपटको वि                                         | तीयः            |                 |                        |  |     | **         |
| वच्च इही नाम घटन                                         | खुतीयः          |                 | •••                    |  |     | 9.8        |
| गुद्धकायवाक् <b>चित्त</b> म                              | ग्रहणपटर        | <b>ख</b> तुर्थः |                        |  |     | १७         |
| समन्तचर्याग्रयटकः                                        | प <b>ञ्च</b> नः |                 |                        |  | ••• | ₹•         |
| कायवाक्चित्ताधिक                                         | ानपटकः          | वस्रः           |                        |  |     | ₹₹         |
| सम्बद्धयिटकः सप्त                                        | मः              | •••             |                        |  |     | २७         |
| चित्तसमयषटकोऽस्ट                                         | मः              |                 |                        |  |     | 22         |
| परमाची दयतत्त्वार्थः                                     | तमयपटर          | तो नवमः         |                        |  |     | ĘŁ         |
| सर्वतयागतसृदयसर                                          | बोदनपट          | नो दश्रमः       |                        |  |     | ₹€         |
| सर्वतयागतमन्त्रसमयतन्त्रवश्चविद्यापुरुषोत्तमपटल एकाद्याः |                 |                 |                        |  |     | 88         |
| समयसाधनाग्रनिर                                           | ग्रवटको         | दादग्रः         | •••                    |  |     | ¥.8        |
| सर्ववश्वसमयब्द्धतत्त्वार्थभावनासम्बोधिषटवस्त्रयोदधः      |                 |                 |                        |  | ••• | €.         |
| मननाकर्षस्य विन्टस्थि                                    | तराजी व         | ाम समाधि        | पटल <b>च</b> तुर्देश्च |  |     | 95         |
| सर्वेचित्रसमयसारवध्यसम्भृतिर्गाम पटकः पश्चदश्चः          |                 |                 |                        |  |     | €8         |
| सर्वसिद्धिमग्रहतवद्याभिसम्बोधिर्गाम पटकः बोडग्रः         |                 |                 |                        |  |     | 22         |
| सर्वतथागतसम्बसम्बर्वचाधिकानपटकः सप्तद्भः                 |                 |                 |                        |  |     | १२६        |
| सर्वशृक्षानिर्देशवकाकानाधिकानं नाम घटलोऽखादधः            |                 |                 |                        |  |     | <b>188</b> |
| Index of word                                            |                 | •••             |                        |  | ••• | र्वा       |
| Index of vers                                            | es              |                 |                        |  |     | 100        |

नाम बोधिसचेन महासचेन। रसवळेण चनाम बोधिसचन महासचेन। स्पर्धं वळेण चनाम बोधिसचेन महासचेन। धर्मधातवळेख चनाम बोधिसचेन महासचेन।

एवंप्रसुखैरनिभक्षाप्यानिभक्षायै वृष्टकेत्रसुमेकपरमाणुरकः-समेविधिसचे भेशासचेराकाशधातुसमाधातै व्य 'तथागतैः। तद्यथा। घकोभ्यवज्ञेण च नाम तथागतेन। वेरोचन-क्लेण च नाम तथागतेन। रत्नकेतुवज्ञेण च नाम तथागतेन। धिमा विज्ञेण च नाम तथागतेन।

एवंप्रमुखेः सर्वाकाशधातुसमाधा'तेय तथागतेः। तद्यथा। पपि नाम तिचविम्बन्धि परिपूर्णः सर्वाकाशधातुः सर्वतथागतैः संदृष्टति स्नः।

भय भगवान् मङावेरोचन क्षायागतः सर्वतयागतमङारागवर्षः नाम समाधि समापद्गः तं सर्वतयागतसङ्गरागवर्षः नाम समाधि समापद्गः तं सर्वतयागतव्यू इं
खकायवाक् वित्तवष्ठेषु प्रविधाः यामास् । भय ते सर्वतयागता भगवतः असेत्रयागतकायवाक चित्तवष्ठाधिपतः
परितोषषाये खिब्बानि ''खौषिम्बान्यभि' निर्माय भगवतो
वैरोचनस्य कायार्सा विक्ताना भभूवन् । तत्र केषित् सुवकोषनाकारेण केषित् समयताराकारेण केषित् पास्ट्रवासिन्याकारेण केषित् समयताराकारेण कंस्थिता सभूवन् ।

<sup>1.</sup> AC प्रष्टखा ै। 2. BC add ° सर्ख्य । 8. BC ° ख्वाते ° । 4. A adds सर्व ° | 5. A omits. 6. A ° तास ° । 7. BC ° ख्वा ° । 8. BC ° व्या ° । 9. BC ° नय ° । 10. A ° खते । 11. A omits ° खु । 12. A प्रचिचित्र । 18. A ° तत: । 14. A ° यते पविची वसार्वे स्विताति । 15. A ° व्याच । 16. BC इंटरे ।

# **त्रीगुरुग्रसमाजतन्तृम्**।

भौ नमः त्रीवजृसस्वायः

प्रथमः पटनः ।

एवं मया श्रुतम्। एकस्मिन् समये भगवान् सर्व-तयागतकायवाक चित्त<sup>ा</sup> हृ दयवच्चयोषिद्वगेषु<sup>2</sup> विज्ञाहार । पनिभलाप्यानभिलाप्यैः सर्ववृद्यश्चेत्रसुमेर्द्रपरमाश्चरवःसमै-वीधिमचैर्महामचै:। तदाया। समयवद्येश च नाम बोधिसचेन महासत्त्वेन। कायवळेण च नाम बोधिसचेन महासचेन। वाग्वचेष च नाम बोधिसचेन महासचेन। चित्रवक्षेण च नाम बोधिमबेन महामबेन। समाधिवक्षेण च नाम बोधिसबेन महासबेन। जपवज्रेष च नाम बोधि-सबेन सहासबेन। पृथिवीवजेष च नाम बोधिसबेन महासचेन। चन्वेवचेष च नाम बोधिसचेन महासचेन। तेचीवचेष च नाम बोधिसचेन महासचेन। वायुवचेष च नाम बोधिसचेन महासचेन । चाकाशवर्चण च नाम बोधि-सबेन महासबेन । रूपवर्त्तेश च नाम बोधिसबेन महासबेन । शब्दवलेख च नाम बोधिसचेन महासचेन। गन्धवलेख च

B adds ° शुक्का °।
 The explanation of this quaint beginning is given by Indrabhatti in his Janussidhi (G. O. S.)
 p. 58 thus:—
 इदर्थ ज्ञागे तदेव बच्चशीचित् यभेव्यमज्ञासभावव्यात्, तदेव भगं सर्वक्रीयभच्छात्।
 B साप °।
 A B omits.

तच केचित् इत्यसभावाकारेण केचित् ग्रन्दसभावाकारेण केचित् गन्धसभावाकारेण केचित् स्पर्गसभावाकारेण संख्यिता चभवन्।

षय खलु षाचोभ्य'स्त्यागतः सर्वतयागतकायवाक्वित्त-इद्व'वच्चयोषिद्वगेषु चतुरसं' विरत्नस्तं महासमयमग्डलमधि-वापवामास ।

> खच्छं च तत्खभावं च ना'नाद्धपं समनातः। बुद्दमम्नि'समाकीर्थं स्पुलिङ्गगद्दनज्वलम्<sup>6</sup>। खच्छादिमख्डलेर्युक्तं सर्वतायागतं पुरम्॥

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवकाधिपतिः सर्वतयागतमग्रह्जमध्ये प्रतिष्ठापयामासः । षय खजु षचोभ्य'-स्वागतः रत्नकेतुस्वागतः समितायुं स्वयागतः समोधसिन्दिः स्वयागतः वैरोचनस्वयागतः वोधिचित्तवक्रस्य तथागतस्य इद्ये विकदारः ।

षय भगवान् बोधिचित्तवज्ञस्यागतः सर्वतयागतास-भवनवज्ञं नाम समाधिं समापद्मः । समनन्तरसमापद्मस्य च सर्वतयागताधिपतेः षयायं सर्वाकाश्रधातुः सर्वतयागत-वज्जमबः संस्थितोऽभूत् । षय यावन्तः सर्वाकाश्रधातु-संस्थिताः सर्वसचाः सर्वे च तिना वज्ञसचाधिष्ठानेन सर्व-तयागतसुख्यसीमनस्यकाभिनोऽभ्वन् ।

श्रव भगवान् बोधिचित्तवस्तवागतः सर्वतवागतकाय-वाकचित्तवसमयोज्ञववस्रां नाम समाधि समापद्येमां

<sup>1.</sup> BC ° बच्च ° | 2. Aomits ° चुदय ° | 8. Aomits. 4. A ° बचा ° | 5. BC ° कीच ° | 6. BC ° नाकुक ° | 7. BC add ° बच्च ° | 8. A ° भ ° | 9. Aomits. 10. Aति | 11. A ° द्वव |

मक्ताविद्यापुरुषमूर्त्ति मर्वेतयागतसकाधिष्ठानमधिष्ठापया-मास । समनन्तराधिष्ठितमाचे स एव भगवान् वोधिचित्त-वळस्तवागतिसमुखाकारिण सर्वेतयागतैः सन्दृष्ट्यते स्म ।

षय षत्त्रोभ्यप्रमुखाः सर्वतयागता भगवतो बोधिचित्त-वक्तस्य इट्यादभिनिष्क्रस्य इटसुटान मुदानयामासुः—

षहो हि सर्वेबुहानां बोधिनिसप्रवर्त्तनम् । सर्वेतायागतं गुद्धं षप्रतत्वधैमनाविजम् ॥ द्रति ॥ षय भगवन्तः सर्वेतयागताः पुनः समाजमागस्य भगवन्तं बोधिनिस्तवचं सर्वेतयागतपूजास्फरणंसमयतवस्त्रमेषैः सम्पञ्च प्रिषपत्वैवमाष्टः—

भाषस्य भगवन् तर्वं वजसारसमुख्यम् ।
सर्वतायागतं गुद्धां समाजं गुद्धासस्थवम् ॥ इति ॥
षयं भगवान् वोधिचित्तवजस्यागतस्मान् सर्वतयागतान्
एवमाष्ट । साधु साधु भगवन्तः सर्वतयागताः । "किन्तु सर्वतयागतानामपि संययकरोऽयं कुतोऽन्येषां वोधिसचानाः मिति ।

षय भगवनाः सर्वतयागताः षास्यर्थप्राप्ताः षह्तप्राप्ताः । सर्वतयागतसंयय क्तारं भगवनां सर्वतयागतस्यामनं पप्रच्छः । यहगवनिवंगुषविभिष्टेऽपि सर्वतयागतपर्षिट् । सर्वत्यागतपर्षिट् । सर्वत्यागतपर्षिट् । तह्या निर्देष्टं नोत्सहतं तह्या वान सर्वतयागतापिष्ठानं कृत्वा सर्वतयागताप्रसम्

सक्षवपरैः सर्वतयागतानां सुखसीमनस्यानुभा वनार्थे यावत्-सर्वतयागतज्ञानाभिज्ञावाप्तिफलहेतोः संप्रकाणयस्ति ।

षय भगवान् सर्वतयागतः कायवाक् चित्तवः स्वयागतः सर्वतयागताध्येषणां विदित्वा ज्ञानप्रदीपवच्चं नाम समाधि समापयेदं देवकुलपरमसारहृद्यं स्ववायवाक् चित्तवच्छेभ्यो नियारयामास ॥ वच्छक्॥ पद्यास्मिन् भाषितमा के स एवं भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः चच्चो-भ्यमहासुद्रासंयोगपरमपदैः क्रच्यासितरक्षाकारिं सर्वतयागत-कायवाक् चित्तवच्चें निषीद्वस्यामास ।

षय भगवान् सर्वतयागतसमयसभाववचं नाम समाधि समापदोदं मोइकुलपरम'सारइद्यं स्वकायवाक् चित्त वज्जेभ्यो निसारयामास ॥ जिनजिक् ॥ षयास्मिन् भाषितमाचे स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषो वैरोचन-महासुद्रासंयोगपरमपदैः सितक्षव्यास्काकारेण सर्वतयागतकायवाक् चित्तवामास ॥

षध भगवान् सर्वतद्यागतरत्नसभाववक्षयियं नाम समाधि समापद्येदं चिन्तामिषकुत्त<sup>11</sup>परमसारद्वदयं स्वकाय-वाक्चित्तवक्षेभ्यो<sup>13</sup> निश्चारयामास ॥ रत्नधृक् ॥ पद्यास्मिन् भाषितमात्रे स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक्चित्तविद्या-

<sup>1.</sup> A° भा° । 2. A दाता: | 3. A adds. ° शुश्च ° | 4. AB omits ° वज्व ° | 5. B° नेपा | 6. A समय | 7. A ° को भी | 8. B omits ° प्रमा | 9. BC ° प्रदेन | 10. B° को भी | There is a break in Ms C up to || रज्ञा ढ्वा | 11. A adds ° मज्जा ° | 12. A omits ° वज्व भी | 11. There is a break in Ms C up to || रज्ञा ढ्वा | 11. A adds ° मज्जा ° |

पुरुषो रत्नकेतुमद्यासुद्रासंयोगपरमपदैः पौतसितक्वाचाकारेच सर्वतथागतकायवाकचित्तवज्ञस्य दिच्च निषीदयामास ।

षद्य भगवान् सर्वतद्यागतमङाराग'संभववर्ज नाम समाधि समापद्येदं वजरागकुल्व'यरमसारङ्दयं स्वकायवाक्-वित्तवज्ञेश्यो निद्यारयामास ॥ यारोलिक् ॥ यद्यास्मिन् भाषितमाने संव एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् वित्तविद्या-प्रकृषो लोकेखरमङाविद्याधिपतिमङासुद्रासंयोगपरमपदै 'रक्त-सितक्षवाकारेण सर्वतद्यागतकायवाक् वित्तवज्ञस्य पृष्ठतो निकोट्यामास ।

षध भगवान् सर्वतधागतामोधसमयसभाववळं नाम समाधि समापदोदं समयाकर्षणकुलः परमसारहृद्यं स्वकाय-वाक् वित्तवळेम्यो निद्यारयामास ॥ प्रच्वाध्वक् ॥ षधास्मिन् भाषितमाचे स एव भगवान् सर्वतधागतकायवाक् वित्तविद्या-पुक्षोऽमोधवळमहा सुद्रासंयोगपरमपदैः हिरतिसतक्काथा-कारिण सर्वतधागतकायवाक् वित्तवळस्य उत्तरे निषीदयामास ।

देवमोइस्तथा रागश्चिनामणिसमयस्तथा।

कुला इते तुतै पञ्च काममोच्यासाधकाः" ॥ इति॥ अष्य भगवान् सर्वतधागत<sup>।०</sup>वज्ञ<sup>11</sup>धरानुराग<sup>13</sup>गसमयं<sup>13</sup>

नाम समाधि समापदेशमां सर्ववजधरायमाहिषी स्वायवाक् चित्तवजेश्यो निश्वारयामास ॥ हेषरति ॥ षथास्यां विनिःसत-

<sup>1.</sup> A adds " समय" | 2. A adds " सम्य" | 4. B " रेन | 5. A adds " सम्य" | 4. B " रेन | 5. A adds " सम्य" | 6. A " वाक्काय" | 7. A onits " सम्य" | 8. BC " रेन | 9. A " प्रेयका: | 10. B onits. 11. A " व्याप्त" | 12. B " ने " | 13. A adds सक्षववया only | 14. A " सम्रिष ", B सम्री

माचार्यां स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तविद्या'-पुरुषः स्त्रीरूपधरो भूत्वा [सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवद्ये]<sup>3</sup> निषीदयामास ।

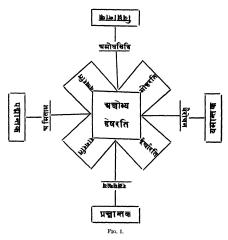

षय भगवान् सर्वतवागतानुरागणवर्षं नाम समाधि समापदामां सर्वतवागतायमहिषीं स्वतायवाक्षित्तवर्जस्यो निसारवामास ॥ मोहरति ॥ षष्टास्यां विनिःस्तमाचार्यां स

1. B omits 'विद्या'। 2. A द्विषकीचे, BC पूर्व्यकीचे, both of which seem to be incorrect. देवर्ति being the consort of Aksobhya must be in the middle of the Cakrs or the magic circle.

एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः स्त्रीक्षपधरो भूत्वा पूर्वभक्षोचे निषोदयामास ।

[च्छ भगवान् सर्वतद्यागतरत्नधरानुरागणवर्ष्ठं नाम समाधि समापदेशमां सर्वेष्ठांधराग्रमिष्ठिष्ठों स्वकायवाक् चित्तवक्षेश्यो निद्यारयामास ॥ ईष्ट्यारित ॥ च्छास्यां विनिः स्वतमावायां स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः स्वीक्ष्पधरो भस्ता दृष्टिकाकोणे निषीद्यामास ]।

षष्य भगवान् सर्वतद्यागतरागधरानुरागणवर्ज नाम समाधि समापदेशमां सर्वे रागधराग्रमहिषीं खकायवाक्-चित्तवज्ञेश्यो निद्यारयामास ॥ गगरति ॥ षष्यास्यां विनिःस्त-माचायां स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक्चित्तविद्या-पुक्षः स्त्रोक्षपथरो भृत्वा पश्चिमकोणे निषीदयामास ।

षय भगवान् सर्वतवागतकायवाक् चित्तविसम्बादनवज्ञं नाम समाधिं समापद्येमां सर्वतवागतप्रज्ञाधरायमिष्ठवीं खकायवाक् चित्तवज्ञेम्यो निष्ठारयामास॥ वजरित॥ षवास्यां विनिः स्वतमात्रायां स एव भगवान् सर्वतवागतकायवाक् चित्त-विद्यापुरुषः स्त्रीकृषधरो भृत्वा उत्तरकोषे निषीदयामास।

षय भगवान् महावैरोचनवज्ञं नाम समाधि समापद्येदं सर्वतद्यागतमण्डलाधिष्ठानं नामः महाक्रोधं खन्नायवाक्चित्त-बज्जेभ्यो निष्ठारयामास॥ यमान्तकृत्॥ षद्यास्मिन विनिःस्त-

<sup>1.</sup> BC 51 दिख्य °। 2. The diagram (fig 1.) will show clearly that a long portion (of which a conjectural restoration is given here) must have been omitted by the copyists. 3. A adds ° तद्यागत । 4. AC add सर्वतवागतायमञ्ज्ञिकस्म । 5. B omits,

माचे स एव भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक्षित्तविद्यापुरुषः सर्वतद्यागतसन्त्रासनाकारेण पूर्वदारे निषीदयामासः।

षय भगवान् सर्वतयागताभिसस्वोधि वज्ञं नाम समाधि समापद्येमं सर्वतयागतमण्डलाधिष्ठानं नामः मद्दालोधे स्वकायवाक्वित्तवज्ञेभ्यो निषारयामास ॥ प्रच्नान्तकृत्॥ ष्यास्मिन् विनिःस्तमाचे स एव भगवान् सर्वतयागत-कायवाक्वित्तविद्यापुरुषो वज्रसमयसन्वासनाकारेण दृष्टिण-दार्दि निषीद्यामास।

चय भगवान् सर्वतयागतधर्मवयद्वरिं नाम समाधि समापदेशमं सर्वतयागतरागधर मग्रुडलाधिष्ठानं नाम महाक्रीधं खकायवाक् चित्तवळेम्यो निचारयामास ॥ पद्मान्तळ्त्॥ चयास्मिन् विनिःसतमाचे स एव भगवान् सर्वतयागत वाय-वाक् चित्तविद्यापुरुषः सर्वतयागतवागाकारेण पश्चिमहारे निजीटयासास ।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवर्कं नाम समापि समापदामं सर्वतयागतकायवाक् चित्तमगढुलाधिष्ठानं नाम महाक्रोधं खकायवाक् चित्तवर्केश्यो निद्यारवामास ॥ विद्यान्तक्रत्॥ षयास्मिन् विनिःस्तमात्रे स एव भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तविद्यापुरुषः सर्वतयागतकायवाक्-चित्तारंकारंक उत्तरदारं निषीदयामास ।

सर्वतयागतकायवाकचित्तसमावशमगुडससमयसद्याः ।

I. Aadds ° नय ° । 2. B omits. 8. Aadds क्या । 4. AB ° रज्ञाकार । 5. A ° में ° । 6. B omits. 7. B ° स्वच्या ° ।

द्रति श्रीसर्वतयागतकाववाक् चित्तरङ्खातिरङ्खे गुद्ध-समाजे मङ्गगुद्धतन्त्रराजे मर्वतयागतसमाधिमग्डलाधिहान-पटलः प्रवमोऽध्यायः।

From the colophons of the Chapters V and VI where the
epithets মৃত্যানুষ্ঠানকাৰে and ° বৃত্তানিবৃত্ত ও cours, this seems to the
full and the correct title of the book. Uniformity in this respect has
been secured in all places and different or incomplete readings are
not noted,

#### . हितीय: पटल: ।

षय भगवनाः सर्वतयागताः<sup>1</sup> भगवतः सर्वतयागतकाय-वाकचित्ताधिपतेः पूर्वा कत्वा प्रणिपखेव<sup>2</sup>माडुः—

> भाषस्य भगवन् सारं कायवाक् चित्तमुत्तमम् । सर्दतायागतं गुद्धं वोधिचित्तमनुत्तरम् ॥

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् वित्तवक्षयागतः सर्वतयागतानामध्येषणां विहित्वा सर्ववीधिसन्नानां चेतसैव वित्तपिरिवतर्कं मान्नाय वोधिसन्नानिवं भाषः। उत्पादयन्तु भवन्तः वित्तं कायाकारेण कार्यं वित्ताकारेण वित्तं वाक्प्रयाहरिणेति।

षय ते महावोधिसन्नाः सर्वतयागतकायवाक्षित्ताकाशाः कारिण संयोज्य द्रदसुदान<sup>6</sup>सुदानयासासुः—

> षद्यो हि समन्तभद्रस्य कायवाक्वित्तविज्ञवः। चनुत्पाद्वप्रयोगेष उत्पादोयं प्रगौ<sup>7</sup>यते॥

षय भगवान् सर्वतथागतकायवाक् वित्तवक्षसथागतः सर्व-तथागताभिसम्बोधिनयः वक्षं नाम समाधि समापद्यदं बोधिवित्तसहाजकार।—

> षभावे<sup>9</sup> भावनाभावो<sup>10</sup> भावना नैव भावना । इति भावो न भावः<sup>11</sup> खाद भावना नोपलभ्यते ॥

<sup>1.</sup>  $B^{\circ}\pi^{\circ}$ । 2. A इससेव  $^{\circ}$ । 8.  $A^{\circ}$  चेतक  $^{\circ}$ ,  $C^{\circ}$  चेत: परिचितक मी  $^{\circ}$ । 4.  $A^{\circ}\pi$ । 5.  $B^{\circ}$  भगवन्। 6.  $A^{\circ}$  नयामास । 7.  $B^{\circ}$  भी  $^{\circ}$ । 8.  $A^{\circ}$  omits  $^{\circ}$  नय  $^{\circ}$ । 9.  $A^{\circ}$  कि । 10.  $A^{\circ}$  omits  $^{\circ}$  11.  $A^{\circ}$  बा; ।

दुखाद भगवान् सर्वतथागतकायवाक्चित्तवजस्रयागतः।

षय भगवान् वैरोचनवज्ञसयागतः सर्वतयागताभिसमय-वज्रं नाम समापि समापदेग्दं वोधिचत्तमुदाज्ञार । सर्व-भावविगतं स्क्रस्थास्वायतनयाञ्चयाद्ववर्वितं धर्मनैरातमा-सम्भवता स्वित्तमादानुः स्वतं ग्रुन्यताभावम् । इत्याद्व भगवान् वैरोचनवज्ञस्यागतः ।

षध भगवानचोभ्यवजसयागतः सर्वतधागताचयवजं नाम समाधि समापदीदं वोधिचित्तमुदाजहार—

> चनुत्यद्वा इमे भावा न धर्मा न च' धर्मता। चाकाश्रमिव नैरातमामिदं वोधिनयं दृढ्म् ॥

दुखाद भगवानचीभ्यवज्ञस्वधागतः।

षय भगवान् रत्नकेतुवचस्त्रधागतः सर्वतयागतनैरात्मा-वर्चनाम समाधि समापद्येदं वोधिचित्तमुदाजकार—

षभावाः सर्वधर्मास्ते<sup>ः</sup> धर्मलचणवर्जिताः । धर्मनैरात्माससूता दृदं वोधिनयं दृदम् ॥

दुत्वाइ भगवान् रत्नकेतुवजस्वागतः।

षद्य भगवानमितायुर्व°कसायागतः सर्वतयागत<sup>7</sup>ज्ञानार्षिः-प्रदीपवर्षः नाम समार्षिः समापद्येदं बोधिचित्तमुदालङार— षनुत्पत्रेषु धर्मेषु न भावो न च भावना । भाकायपदयोगेन इति भावः प्रगीयते ॥

द्रत्याद्र भगवानमितायुर्वेचस्तवागतः ।

<sup>1.</sup> B ° सव °। 2. B ° सु °। 8. A omits this portion. 4. B धर्माधर्मान। 5. A ° मेंच्यो। 6. A ° भव °। 7. B omits. 8. A breaks here and resumes after the śloka which follows.

षव भगवानमोचिसिहिवजसवागतः सर्वतवागताभिभवन-वर्जं नाम समाधि समापदीदं वोधिचित्तमुद्दाजदार— प्रक्रतिप्रभाखरा धर्माः' सुवि°श्चवा नभःसमाः।

न बोधिर्नाभिःसमयमिदं बोधिनयं हृद्रम् ॥ इत्याह भगवानमोधिसहिवज्ञस्त्रागतः।

षय खलु मैतेयप्रसुखा महावीधिसचाः सर्वतयागतकाय-वाक्चित्तगुद्धधर्मतचाचरं श्रुत्वा बाखर्यप्राप्ताः षहुतप्राप्ताः इरसुरानसुरान'यामासुः।

षको बुद षक्षी धर्म षक्षे सङ्घा देशना।

श्रद्धतमार्थ श्रद्धार्थ ने विधिषित्त नमोऽस्तु ते ॥

धर्मनेरात्मप्रसम्भूत बुद्धवोधिप्रपूर्व ।

निर्विकल्प निरासम्ब बोधिषित्त नमोऽस्तु ते ॥

समन्तमद्र समार्थ बोधिषित्तप्रवर्त्तकः।

वोधिष्य महावस्त्र बोधिषित्त नमोऽस्तु ते ॥

विस्तं ताष्टागतं श्रृषं काबवाक्षित्तवस्रक्ष्म ।

बुद्धवोधिप्रदाता । वोधिषित्त नमोऽस्तु ते ॥

द्रति सर्वतद्यागतकाववाक् चित्तः 'रहस्यातिरहस्ये गुज्ज-समाने महागुज्जतन्त्रराजे बोधिचित्तपटलो दितौयोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> A ° ज् । 2. A चादि ° । 3. C स्थाभि ° । 4, ° B स्थाचर् A तास्त्रस्थिः । 5. A omits ° सुदान ° । 6. B चर्स ° । 7. A omits ° ছুৱাৰ্ম । 8. B ° पा ° । 9. AC धर्म । 10. B ° ब्रव्स्पर । 11. A प्रचेता. B मचीता । 12. A adds ° शुक्ष ° ।

### खतीयः पटनः ।

षध भगवान् 'कायवाक् चित्तवजस्यागतः सर्वतधागत-स्फरचसेष अपूरं नाम समाधि समापदोरं वज्रव्यूषं नाम समाधि पटलसुदाजहार॥ यों ग्रन्यताज्ञानवज्रसभावा-तमको एकस्॥

षाकाषधातुमध्यस्यं भावयेद् बृहमग्रहलम् ।
रिक्समेषमष्टाव्यूषं बृहज्यालासम्प्रभम् ॥
पश्चरिस्मसमाकौषाँ समन्तात् परिमग्रहलम् ।
पश्चकामगुणाकौषाँ पश्चोपष्टारमग्रिहतम् ॥
भावित्या समासेन विम्न'मध्ये विभावयेत् ॥
वैरोचनमष्टासुद्रां कायवाक्चित्तलिताम् ।
कायवाक्चित्तवव्यस् सुद्रां वाऽष्यं विभावयेत् ॥
पश्चोभ्यप्रवरां सुद्रां सम्भारद्ययोगतः ।
रत्नकेतुमष्टासुद्रां सम्भारद्ययोगतः ।
रत्नकेतुमष्टासुद्रां सम्भारद्ययोगतः ।
पत्नकेतुमष्टासुद्रां भावयेद् वृहमग्रहत्वे ।
प्रत्नवित्रभाकारं कायवाक्चित्तव्यम् ॥
वव्यष्ट्रमं मष्टावालं विकटोत्कटभीष्रवम् ।
पत्रितिन्दुप्रभाकारं जटासुकुटमग्रितम् ।
वास्यूनद्रप्रभाकारं ज्ञदमेषसमां कुत्रस्य ॥
वास्यूनद्रप्रभाकारं ज्ञदमेषसमां कुत्रस्य ॥

<sup>1.</sup> AB add सर्वतवागतशुद्धा । 2. A ° वज ° । 3. A संग्र । 4. ° आव ° । 5. A चार्ष ° । 6. A ° ली ° । 7. B ° क्रसा ै ।

नवग्र्लं महावजं पाणी तस्य विभावयेत्।
सरकतप्रभाकारं वज्ज्वालाविभूषितम् ॥
रत्नहस्तं विभावित्वा ज्वालामेषं समन्ततः।
पद्मरागप्रभाकारं जटामुकुटमिल्डतम् ॥
पद्महस्तं महाज्वालं भावयेद् रागविज्ञथम् ।
पद्मरस्त्रप्रभाकारं विस्वममोषविज्ञ्यम् ॥
खङ्गहस्तप्रभाकारं विस्वममोषविज्ञ्यम् ॥
खङ्गहस्तप्रभं सीम्यं भावयेद् बृहमग्रुलस्र्।

षय भगवान् कायवाक् चित्तवज्ञस्वागतः धर्मधातुस्त्रभाव-वर्जः ज्ञामः समाधिः समापबीदं कायवाक् चित्ताधिष्ठानमन्त्रसुदा-जङ्गारः ॥ भी धर्मधातुवज्ञस्त्रभावातमकोऽङम् ॥

पञ्चवर्षं महारतं सर्वपद्यतमाचकम्।
नासिकाये प्रयत्नेन भावयेद्योगतः सद्।॥'
स्थिरं तु स्फारयेत् रत्नमस्थिरं नेव स्फारयेत्।
स्फारयेत् प्रवर्भे चेवेच च चालासमप्रभेः॥
चक्रवचमहामेचैः पद्मक्षीय च स्फारयोगः॥
बोधिसचमहामेचैः स्फारयेत् स्फरपात्मकः॥
चालायधातुमध्यस्यं वचमगढनमानिवेत्।
स्चच्चमगढनमध्यस्यं भावयेत् चक्रमगढनम्॥
पद्ममगढनसङ्गयं भावयेत् चक्रमगढनम्॥
पद्ममगढनसङ्गयं भावयेत् चक्रमगढनसङ्ग्।
रत्नमगढनसङ्गयं भावयेत् चत्रत्यरः॥

A ° लं । 2. A सन्नारलं, ८ चर्चा रलं । 8. A दीवुरागधरप्रभाग ।
 A ° वी । 5. B ° लाधप्रप्रमेग । 6. B ° वुँच ° । 7. A ° रले ।
 A ° राग ° । 9. A ° तुषे । 10. A ° ळाप ° ।

योगमण्डलसम्भृतं निखेदावायसद्विधौ । एते वे प्रवरा बुद्दाः कायवाक्वित्रभावनैः'॥ मण्डलवळसम्भृताः सर्वेज्ञाकारलाभिनः॥

द्गति श्रीसर्वतथागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धतन्त्रराजे 'वज्जव्यूहो नाम समाधिपटल-सुतीयः।

<sup>1.</sup> A ° साधने:। 2. A adds स्पुरवावभास ° before this.

## चतुर्धः पटसः ।

षय भगवनाः मर्वतयागताः पुनः समाजमागस्य भगवनां सर्वतयागतगुद्धांकायवाक्चित्तवज्ञाधिपति पनिन सोव्रराजे-नाध्येषितवनाः।

> सर्वता धागतं शान्तं सर्वता थागता जयम् । सर्वधर्माग्रनेरात्यं देश मग्डलमुत्तमम् ॥ सर्वेषचणसम्पूर्णं सर्वेषचणवर्जितम् । समनाभद्रकायायां भाष मण्डनमुत्तमम् ॥ शान्तधर्माय<sup>3</sup>सस्भृतं ज्ञानचर्याविशोधनाम् । ममन्तभद्रवाचाग्रा भाष मग्डलमुत्तमम् ॥ सर्वसबमहाचित्तं शुहं प्रक्ततिनिर्मलम्। समन्तमद्रवित्ताग्रां घोष मग्डलमुत्तमम् ॥ षय वजधरः शास्ता विलोकस्तु विधातुकः । विलोकवरवज्ञायस्त्रिलोकायानुशासकः॥ भाषते मग्डलं रम्यं सर्वताथामतालयम्। सर्वतायागतं चित्तं मण्डलं मण्डलाक्वतिम् ॥ षयातः सम्प्रवच्यामि विश्वमग्डलम् सम्। चित्तवचप्रतीकाशं कायवाक्चित्तमग्रुलम् ॥ नवेन सुविश्वहेन सुरमाणेन चाहणा । स्वेष स्वयेत् प्रान्तः कायवाकवित्तभावनैः ॥

BC°ताथिपतिं। 2. A°त°। 8. A° हु°। 4. A° सारिवा
 A सूर्तिधातुकः। 6. A श्वविषयेष, C सुविद्युक्तेन। 7. A omits हु°।
 A बाख्नाः।

दादग्रस्तं प्रकुर्वीत चित्तमग्रहतमुत्तमम्। चतुरसं चतुर्दारं चतुष्कोगं प्रकल्पयेत्॥ तस्याभ्यन्तरतस्त्रमानिखेत्परिमग्डसम । मुद्रान्यासं ततः कुर्यात् विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ तस्य मध्ये विस्तृ वक्तमिन्द्रनौलममप्रभम्। पंचशुलं महाज्वालं भवस्थापि भवस्यम् ॥ पूर्वेच तु महाचन्नं वज्जनानाविभूषितम्। दिश्विणेन महारतं स्फुलिङ्गगहनाकुलम् ॥ पश्चिमेन सहापद्मं पद्मरागसमप्रभम । उत्तरिषा महाखड्नं रिमञ्जालाकुलोञ्ज्वसम् । पूर्वकोखे लिखेन्नेचं मेघमध्य'समप्रभम्। दिचियोन तती वर्ज मामकौकुलसमावम्॥ पश्चिमेन लिखेत्पद्मं सकन्दं विकचाननमः। उत्तरेगोत्पनं कुर्याद्वीनाभमिव शोभनम् ॥ षालिखेत् पूर्वेदारे तु सुद्गरं ज्वालसुप्रभम्। दिश्वणेनालिखेइएडं वक्जज्वाला व्हिसुप्रभम् ॥ पश्चिमेनालिखेत्पद्मं खङ्कज्वालाप्रभावरम्। उत्तरेश निविद्यं वजकुर्ग्डनिविज्ञम्। परिस्फुटं तु विद्मायं मण्डलं चित्तमुत्तमम्। पूजां कुर्वीत यक्षेत्र कायवाक् चित्तपूजनै:॥

<sup>1.</sup> A ° योगं °। 2. A ° नादकेवलम्। 3. A ° कुलं विखेत्, B ° कुलाकुलम्। 4. B ° त्रेन्नं मेघसङ्घ °। 5. A ° नज्ञम्। 6. A ° वाता । 7. A ° टास्थी विद्यानं।

घोड़गाब्दिकां संप्राप्य योषितं कान्ति सुप्रभान् । गम्यपुष्पाकुलां कृत्वा तस्य मध्ये तु कामयेत् ॥ षधिवेष्टा च तां प्रच्ञां मामकीं गुणमेखलान् । स्केडुडपदं सीम्यमाकाषधात्व लङ्गतम् ॥ विवसुचग्रकृतकादीन् देवतानां निवेदयेत् । एवं तुष्यन्ति सम्बुद्धाः वोधिसका महाश्रयाः ॥

द्रित श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजे महागुद्धतन्त्रराजे गुद्धकायवाक् चित्तमग्रङ्खपटलश्चतु-र्षोऽभ्यायः।

BC कर्ति °। 2. A ° पुच्चक्चली। 8. A समधिच चर्ताप्राञ्च;
 B प्रधिवेष्टेच। 4. B° वद °।

# षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् --

विश्ववस्थरो राजा सर्वाग्री भवनेप्रवरः। धर्मचर्याग्राधर्माष्ट्री भाषते चर्यनचगम् ॥ निर्विकल्पार्थसम्भूतां रागद्वेषम<sup>2</sup> हाकुलाम्। साध्येत<sup>3</sup> प्रवरां सिव्विमग्रयाने वानुसरि ॥ चरहालवेगकारादाा मारगार्थार्थचन्तकाः। सिधान्ति चग्रयानेऽस्मिन महायाने चनुत्तरे॥ बाननार्थप्रभृतयः महापापक्रतोऽपि च। <sup>7</sup>सिध्यको बुह्यानिऽस्मिन् महायानमहोदधी ॥ धाचार्यनिक्तनपरा नैव सिध्यन्ति साधने । प्राचातिपातिनः सन्ना स्वावादरतास्य ये॥ ये परद्याभिरता नित्यं कासरतास्य ये। विवसताहारक्रात्या ये भव्यास्ते खल साधर्न ॥ मारुभगिनीपचीस कामयेदास्त साधकः। स सिद्धिं विपुतां गच्छेत् महावानाग्रधर्मताम् ॥ मातरं बहस्य विभी: कामयद्भ च लिप्यते । सिध्यतं तस्य बुद्धत्वं निर्विक्षस्यस्य घौमतः ॥

<sup>1.</sup> A° वर्षे । 2. AB° सोचा° । 8. AC° व्यन्ति । 4. C° चोर ° । 5. B° सम्मा । 3. A° भृतस्म, B adds सम्बा। 7. A substitutes तीइपि चन्दाः विवन्तिः सारायानायवाधाने for this line. 8. A° क्राव्यार्थीं, C \* क्राव्यार्थे । 9. A° धरेषु ।

षद्य खलु सर्वनिवरणविस्त्रस्थिप्रस्तयो महावेधिसद्या पाद्यर्थपाप्ता पहुतप्राप्ताः। किमयं भगवान् सर्वतद्यागतस्त्रामो सर्वतद्यागतपर्वन्मग्रह्डसमध्ये दुर्भाषितवचनोदाहारं भावते। पद्य तं सर्वतद्यागताः सर्वनिवरणविस्त्रस्थिप्रस्तीनां महा-वोधियस्त्रानां पाद्यर्थवचनमृपश्चल्येतान् बोधिसद्यानिवं पाहुः—

चलं कुलपुचा मा एवम् वोचत⁵।

द्रयं सा धर्मता श्रुहा बुहानां सारच्चानिनाम् । सारधर्मार्थसम्भूता एषा<sup>6</sup> वोधिचरि<sup>7</sup>पदम् ॥

षथ खल्बनभिलाप्यानभिलाप्य बुहच्चेत्रपरमास्य ज्ञासमा बोधिसचा भौताः सन्बला मूर्च्छिता सभूवन्। षद्य भगवनाः सर्वतद्यागतास्तान् सर्ववोधिसचान् मूर्च्छितान् हष्ट्वा भगवन्तं सर्वतद्यागतकाद्यवाक् चित्ताधिपतिमेवमाष्टः। उत्थापदातु भगवद्गेतान् महाबोधिसच्चान्।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवस्वागतः पाकाशसमताद्ववचं नाम समाधि समापद्वः । समनन्तर-समापद्वस्य च भगवतः सर्वतयागतकायवाक् चित्तवचा । 'धिपतेः प्रभया स्पृष्टमाचा' थय ते बोधिसत्तः खेषु खेष्ट्यासन-स्यानेषु । स्थिता प्रभूवन् । यय ते सर्वतयागता पार्थियप्राप्ता पर्ष्वाप्ताः प्रस्ताप्ताः प्रीत्योडेनप्राप्ताः प्रस्ताप्ताः प्रीत्योडेनप्राप्ताः प्रस्तिप्राप्ताः प्रत्योडेनप्राप्ताः प्रत्योडेनप्राप्ताः प्रत्योडेनप्राप्ताः प्रत्योडेनप्राप्ताः प्रत्योडेनप्ताः ।

<sup>1.</sup> B ° दाश्वर्षा । 2. BC omit. 8. A omits सञ्जाबीचि °। 4. A एवं।
5. A एवंशेतरवीचता । 6. A एवं। 7. A ° सज्जनवी °। 8. A ° यो।
9. A adds মত্বায়ব্যা। 10. A समत्वात्। 11. C omits ° वृष्ण °। 12. १
° साज्या °। 18. B ° स्त्रीतु। 14. BC ° मासा;। 18. C adds धर्माचा।

षडी धर्म षडो धर्म षडो धर्मार्थसकाव। धर्मशुद्धार्यनेरातमा वच्चराव नमो नमः ॥ कायवाक्वित्तसंश्रुद्ध चाकाशसमताच्य। निर्विकार निराभास वच्चकाय नमो नमः॥ चित्तं ताद्यागतं श्रेष्ठं त्रैयध्य प्रविचत्तं नम्। धातुभूत महाकाश्च चाकाशार्थं नमो नमः॥ चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र चाकाश्व वस्त्र वस्त्र । चाकाश्व वस्त्र वस्त्र वस्त्र चाकाश्व वस्त्र वस्त्र ।

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाज महागृज्ञतन्त्रराजे समनाचर्याग्रयटलः पञ्चमीऽध्यायः।

<sup>1.</sup> A धर्म ° । 2. C ° भूत । 8. A विश्वध्व ° । 4. A चार्श्वच समझाविता।

षय खलु षचीभ्यवज'सद्यागतः सर्वतद्यागतकायवाक्-चित्तगुद्धवर्जनाम समाधि समापदीदं चित्ताधिष्ठानमक-सदाजदार।

॥ भीं सर्वतद्यागतचित्तवचम्बभावात्मकोऽहम्॥

षय भगवान् वैरोचनवक्तसयागतो विरवपदवक्तं नाम समाधि समापदोटं कावाधिष्ठानमन्त्रमृदावहार ।

॥ भी सर्वतयागतकायवज्ञस्वभावात्मकोऽहम् ॥

चय भगवानिमतायुर्वेचस्त्रयागतः सर्वेतयागतसमता वय-वर्च नाम समाधि समापदीटं वागिषष्ठानमस्त्रमु वहार ।

॥ भीं सर्वतद्यागतवास्वज्ञसभावात्सकोऽइम् ॥ चिवजं तायागतं शुह्यं पदं पदविभावनम् । निष्पादयेदंभिः' प्रवरैः सन्त्रत्वज्ञवात्वात्सर्वः॥

षय भगवान् रत्नकेतुवळक्तयागतः ज्ञानप्रदीपवर्जनाम समाधि समापद्येदं चनुरागग<sup>्</sup>मन्त्रसृदाजङार`।

॥ भीं सर्वतयागतानुरा गणवज्ञस्वभावात्मकोऽ इम्॥

चय भगवानमोषसिद्धिवजस्यागतोऽमोषवज्रं नाम समार्थं समापदीर्द पूजाःभन्समुदाजहार ।

॥ भीं सर्वतयागतपूजावज्ञसभावात्मकोऽपम् ॥

<sup>1.</sup> BC omit ° बच्च ° । 2. C ° गतासमया ° । 8. B ° ततुम्च ° । 4. A ° भिमेन्त्र ° । 5. A ° वित्तिम् । 6. BC omit. 7. C ° गतरा ° । 8. BC omit.

पञ्चकामराणैर्बुहान्। पूजयेहिधिव°त्सदा । पञ्चोपहारपूजाभिर्णेषु बुहत्वमापुयात् ॥

इत्याच भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवकाधिपति-र्वकाधरः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तवकाधिपतिर्वक्षधरे इदं सर्वतयागतमन्त्ररहस्यसुदानहार।

श्रों सर्वतथागतकायवाक्वित्तवळाखमावातमकोऽष्म् ॥
 सम्बन्धिप्तकायेन वाचा मनिम चोदितः ।
 साधयेत् प्रवर्गं सिद्धिं मनः सत्तोषणप्रियाम् ॥
 वित्तनिध्वप्तिनेरातमं वाचा कायविभावनम् ।
 विचादयन्ति संयोगमाकाशसमतालयम् ॥
 कायवाक्वित्तनिध्वप्तेः सभावो नोपिलस्यते ।
 मन्त्रमूर्तिप्रयोगेयां वोधिवित्ते चिश्वभावना ॥
 विचार्येटं समासिनि कायवाक्वित्तन्त्रणम् ।
 भावयेत् विधिसंयोगं समाधि मन्त्रकाल्यतम् ॥
 षय वळथरः श्रोमान् सर्वतायागतान्वतः ।
 सर्ववुद्वायसर्वेज्ञो भाषतं भावनोत्तमम् ॥
 षाकाश्रधातुमध्यस्यं भावयेत्रन्द्रमण्डलम् ।
 वुद्ववस्यं विभावित्वा सृद्धायोगं समारभेत् ॥

<sup>1.</sup> A गुषोनेव। 2. C° विधिना। 8. A भगवन्ता। 6. A सन्ता। 5. A वैत् षि । 6. B नेव। 7. In C last part of the 5th Pațala and the first part of the 6th are repeated. 8. A° सम्बन्धि । 9. A हम्बर्धाण ।

नासाये सर्वपं चिनोत्' सर्वपे सबराचरम् । भाववेत् चानदं रन्वं' रहस्तं चानकल्पितम् ॥ चानाघधातुमध्यस्यं भावयेत् सूर्वं'मस्डलम् । बुद्दविम्यं विभावित्वा पृदं तस्त्रोपरि न्यसेत् ॥

u É u

षाकात्रधातुमध्यस्यं भावयेच्यत्रमग्डलम् । खोचनाकारसंयोगं वक्तपद्मे विभावयेत् ॥ चानाग्रधातुमध्यस्यं भावयेत् रत्नमण्डलम् । चादियोगं प्रवतेन तस्वोपरि विभावयेत ॥ षाकात्रधातुमध्यस्यं भावयेत् पद्ममण्डलम्। पद्माकारसुसंयोगं भावयेत रागविज्ञसम ॥ षाकाश्वधातुमध्यस्यं भावयेत् रिसमग्डलम्। च्जि°इइपटं सीम्यं परिवारं विशेषतः ॥ नीलोत्पलदलाकारं पञ्चग्रलं विशेषतः। यवमातं प्रयत्नेन नासिकाचे विचिन्तयेत ॥ चर्णकास्थिप्रमाणं तु चष्टपतं सकेशरम्। नासिकाय इदं स्पष्टं भावयेत् बोधितत्परः ॥ चक्रादौनां विशेषेश भावनां तच<sup>9</sup> कल्पयेत । सिद्वोद्यो<sup>10</sup>धिपदं रस्यं सन्त्र<sup>11</sup>सिद्विगुणालयम् ॥ स्जीत्तव समासेन बुद्दबोधिप्रतिष्ठितम्। निश्चारवैद्यमेपदं काववाक्चित्तलाचितम् ॥

ट सम्बयन् चिर्ता 2. A omits.
 B. B ° रक्ष ° ।
 A एक् ।
 A पक्षरागत्रमाकारं ।
 A स्कृर ° ।
 A रखं ।
 A स्कृर ° ।
 A स्कृर ° ।
 AB सर्व ° ।

षय वक्कथरः श्रीमान् सर्वतत्त्वार्धदशकः। सर्वचर्यायसम्भूतो भाषते गुद्धमुत्तमम् ॥ षवमासान् भावयेत् प्राञ्जो रूपशब्दरसान्वितः । गुरातस्वमहापुकां संपुच्य च विभावयेत ॥ विषम् वाहारक्वत्यार्थे कुर्यात् सिडिफलार्थिनः। सिहातेऽनुत्तरं तसं वीधिचित्तमनावित्तम ॥ मांसाहारादिकात्यार्थें महामांसं प्रकल्पयेत । सिदाते कायवाकचित्तरहस्यं सर्वसिद्धिषु ॥ इस्तिमां मं इयमांसं खानमांसं तथोत्तमम् । भचेदाहारक्वत्यार्थं न चान्यत् विभचयेत्॥ प्रियो भवति बुद्दानां बोधिसत्त्वश्च धीमताम । पनेन खलु योगेन लघु बुद्दलमाप्र्यात्॥ कामधात्वीग्रवरी ' लोके स भवेत् परकर्मकृत्। तेजस्ती बलवान् श्रेष्ठः कान्तिमान् प्रियदर्भनः॥ समानयेदिमं लोके दर्भनेनेव चोटित:। ददं तत् सर्वेबुद्दानां रहस्यं बोधिमुत्तमम्। मन्त्रग्रम्थासदं तत्रं वायवान् वित्तत्वितम् ॥

इति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजि महागुद्धतन्त्वराजे कायवाक् चित्ताधिष्ठानपटलः षडोऽध्यायः।

J. AC संतुदी। 2. B° द्वारक्षतार्थेन, A° द्वारं च क्रत्यथें। 8. B द्वारं तु। 4. A° तुबले। 5. B द्वर्धनं सानवेक्षीकी। 6. B द्वर्धनं ।

#### सप्तमः पटसः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक्षिताधि'पतिर्मशः समुज्ञयमन्त्रचर्वायसंबोधिपटलसुदाजहार ।

> मर्वकामोपभोगैस्य सेव्यसानैर्यश्रकतः। चनेन खल् योगेन लघ् बुडत्वमाप्रुयात्॥ सर्वकामोपभीगैस्त सेव्यमानैर्यथेकतः। स्वाधिदैवतयोगेन<sup>3</sup> पराङ्गेष<sup>4</sup> प्रपृज्ञयेत ॥ दष्करैर्नियमैसीबैः सिव्यमानो न सिद्याति। सर्वकामीपभोगैस्त सेवयंद्याश सिद्याति ॥ भिचाशिना न जप्तव्यं नैव भैच्यरतो भवेत । जपमन्तरभिद्वाङः सर्वकामोपभोगक्तत् ॥ कायवाकचित्तसीस्थित्यं प्राप्य बोधिं समग्रते। चन्यशाऽकालमरणं पच्यते<sup>5</sup> नरके भ्रवम् ॥ बुहास बोधिसत्त्वास मन्त्रचर्याग्रचारियः। प्राप्ता धर्मा।सर्गं श्रेष्ठं सर्वकामोपसेवनै: 🛭 सेवयेत् कामगान् पञ्च ज्ञानार्थिगश्चिनः सदा। तोषयेदोधिसत्त्वांस रागयेद् बोधिसीरिका॥ रूपं विद्याय चिविधं पूजयेत् पूजनाताकः। स एवं भगवान् विच्नो वृद्धो वैरोचनः प्रभुः॥

<sup>1.</sup> B° त्रवणाधि "। 2. C° कामार्थभोगार्थे:। 3. B° शेरेकां। 4. A प्रयामिन च, C चोपचारेका। 5. A पद्मलो। 5. A प्राप्ता धर्माक्ट. C प्राप्त धर्माकरे। 7. A सांसग्रुचान्, C कामना। 3. B "रानिचाः, C° कामना।

शब्दं चिविधं विज्ञाय देवतानां निवेदयेत । स एवं भगवान् वृद्धो बुहरत्नाकरः प्रभुः॥ विद्याय विविधं गर्सं' ब्हादी तु निवेदयेत्। स एवं भगवान् ब्हाें रागधर्मधरः प्रभः॥ रसं चाला त चिविधं देवतानां निवेदयेत । स एवं भगवान् विस्वों ब्हो योऽमीवविज्ञमान्॥ स्पर्भे चात्वा तु विविधं खकुलस्य निवेदयेत्। स एवं भगवान् वजी चचोभ्याकारलाभिनः॥ इपग्रन्टरसादीनां सदा चित्ते नियोजयेत । दूदन्तत् सर्वेषुडानां गुद्धसारसमुचयम् ॥ स्पर्धेषन्दादिभिर्मन्त्री देवतां भावयेत् सदा । **प**ष्टवा भावयेत् तत्र कुलभेदविभावनैः ॥ बुद्धानुस्यतिसञ्चोद्योपस्यानस्मृतिभावना । भावना कायवाक्चित्तवचानुस्सृतिभावना ॥ कुलानुस्सृतियोगेन क्रोधानुस्सृतिभावना। समयानुस्सृतियोगात् भावयन् बोधिमाप्रयात्॥ तां तां तच्छक्तिकां प्राप्य योषितं रूपसुप्रभास् । प्रचन्नमारभेत प्जामधिष्ठानपद<sup>7</sup>स्सृति:॥ त्रधागतमद्राभासां लोचनां वा वि<sup>®</sup>भावयेत्। दयेन्द्रिय°समापत्या बुद्धसिद्धिसवाप्रयात ॥

С नर्स चाला तु चिविषं, A गत्मचा गर्स चिविषं।
 AC वृष्ठी।
 A. A कार्यचा तु. B कार्यधातु तु।
 A. के महैक श्रेवतः।
 A. वैविष्ठा
 A. वैविष्ठा
 A. वैविष्ठा
 B. वैविष्ठा

हुँकारं च घोँकारं च पँकारं च विवास्पर्धेत। पञ्चरिमसमाकोषीं वच्चपद्मं च भावयेत्॥ बजांश्वमिव सञ्ज्वालां भावयेत्तां मनोरमाम । बुद्वानुम्हतियोगादीम् भावयेद् बोधिकाङ्किष: ॥ तत्र वायं बुह्यानुम्सृतिभावना । [इयेन्द्रियसमापत्या] बुडविम्बं विभावयेत । रोमक्रपायविवरी बुद्यमेघान् स्फरेद्रुधः॥ <sup>2</sup>तच वर्ष धर्मानुस्सृतिभावना। [इयेन्द्रियसमापत्या] वक्षधमें विभावयेत । रोमकूपायविवरे धर्ममेघान स्फरेड्ड:॥ तत्र क्यं वचानुम्सृतिभावना । [इयेन्द्रियसमापत्या] वक्तसः विभावयेत्। रोमक्रपार्याववरे बक्कमेघान स्फरेड्डधः ॥ तत्र क्यं कुलानुस्सृतिभावना । [इंग्रन्ट्रियसमापत्या] बुद्धविस्वं विभावयेत्। रोमकूपाद्यविवरे कुलमेघान स्फरेड्डथः॥ तत्र कयं क्रोधानुस्मृतिभावना । [इयेन्द्रियसमापत्या] क्रोधेश्वरं विभावयेत्। रोमकूपागविवरे क्रोधमेबान् स्फरेड्य:॥ तत्र वर्षं समयानुस्सृतिभावना । खवकं पद्मसंयुक्तं दयेन्द्रियप्रयोगतः। खरेतोविन्द्रभिर्वेद्यान् वच्चसत्त्वांस<sup>3</sup> पुत्रवेत ॥

<sup>1.</sup> A ° ই; ৷ 2. A omits স্ব্যু to the end of the para. 3. ৫ °

तच वयं सर्डलान्स्स्तिभावना । [इयेन्द्रियसमापत्या] खरेतस्तु विचचवः। निःसारयेत् सदा योगी मग्डलान्' मग्डलाकरान्॥ तत्र क्यं कायानुस्मृतिभावना। यत्कायं सर्वेबुहानां पञ्चस्कन्धप्रपूरितम्। ब्हकायस्वमावेन ममापि ताहर्यं भवेत्॥ तत्र क्यं वाचानुस्सृतिभावना। यदेव वक्तधर्मस्य वाचो निर्युक्तिसम्पदः। ममापि ताहशो वाची भवेडर्मधरोपमः ॥ तच वार्यं चित्तानुस्मृतिभावना। यचित्तं समन्तभद्रस्य गुच्चकेन्द्रस्य धीमतः। ममापि ताहरां चित्तं तह<sup>3</sup>हक्षधरीपमम ॥ तच वयं सत्त्वानुस्मृतिभावना । यज्ञित्तं सर्वेसत्त्वानां कायवाक् चित्तलाचितम् । ममापि ताहशं चित्तं याकाशसमसारियम् ॥ तत्र कथं सर्वमन्त्रमूर्त्तिकायवाक्तित्तानुस्सृतिभावना। यत्कायं मन्तवस्य वाचा कायविभावनम् । ममापि तादृशं चित्तं भवेनान्त्रधरोपमम्॥ तत्र क्यं समयानुस्मृतिभावना। समयाचरेन्द्रविधिना विधिवत् फलकांचिणः। मानवेत् ताथागतं व्यूष्टं सुतरां सिविमाप्नयात्॥

<sup>1.</sup> A emits. 2. A समर्पितो हुईं। ३. AB सदे ै। 4. C जिल्ह्यं।

तव वर्षं प्रज्ञापारिमतासमयानुस्स्तिभावना ।

प्रक्रतिप्रभाखराः सर्वै । षनुत्यन्ना निरात्रयाः ।

न वीधिनांभिसमयो नवानं न च सक्षवः ॥

तव व्ययमनुत्पादानुस्स्तिभावना ।

प्रक्रतिप्रभाखरं सर्वे निर्धिंभित्तं निरचरम् ।

न वयं नावयं यानं खसद्यं सुनिर्मलम् ॥

तव वयं वेषजुलपूजानुस्मृतिभावना ।

हादणान्दिकां संप्राप्य योषितं स्थिरचेतसम् ।

जुलवोगप्रभेदेन सम्रुक्षेण प्रपृज्येत् ॥

पनेन ताथागतं वायं । चित्तं वळधरस्य च ।

वाचं धर्मधं दायस्य प्राप्येतं हैव जन्मानि ॥

कायवाक्षित्तसं तस्य जायेन विच्लाभेद्यभावनेः ॥

साथवाक्षित्तसं वायस्य जायेन विच्लाभेद्यभावनेः ॥

साथवाक्षित्तसं वायस्य जायेन विच्लाभेद्यभावनेः ॥

कृति श्रीसर्वतवागतकायवाक्वित्तरहस्रातिरहस्ये गुञ्च-समाजे महागुञ्चतन्त्रराजे मन्त्रचर्यापटलः सप्तमोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> Λ सेव। 2. BC ° ऋवा; | 5. B सिख °। 4. Λ adds ° बाक्ष् °।
5. B° খী। 6. B° बरा °। 7. AB बच्चवर्कीन। 8. Λ तेवां ডিঅবিল লাবিন। 9. Λ ° साधने; ।

#### षष्टमः पटसः ।

षध भगवान् रबकेतुलद्यागतो भगवनं सर्वतद्यागत'काय-वाक्वित्ताधिपति परमेश्वरं महावज्ञधरमनेन स्रोवराजिया-ध्वेवयामास ।

वकसत्त्वं महायानाकाशवर्य विशोधक ।
समलभद्र पूजाय देश पूजां जिनोत्तम ॥
रागहेषमोष्टवक्त वक्तयानप्रदेशक ।
पाकाशधातुकस्यांथ घोष पूजां जिनात्तय ॥
मोचनागप्रयोता च विद्यानप्रयक्तिक ।
वृद्ध सीभाग्यशुद्धातम भाष पूजां नरोत्तम ॥
वोधिक्त विश्वालाख धर्मचकप्रवर्त्तक ।
कायवाक्चित्तसंश्चर वक्तयान नमोऽस्तु ते ॥
प्रया वक्षयरो राजा सवीकाशमहाचरः ।
सर्वाभिषकसर्वाधः सर्वेश्चो वक्तसभ्वत् ॥
पूजां ताथागतीं येष्ठां विवकाभेद्यसंस्थिताम् ।
कायवाक्चित्तसंभाग्यां भाषतं जिनसम्भवाम् ॥
प्राप्य कन्यां विश्वालाखीं क्यवीवनमस्विताम् ।
पद्धविश्वतिकां गृद्धे तिर्वेगस्याः प्रकारप्रेत् ॥
श्वाची विविक्ते प्रियवीप्रदेशे

जिनात्मनं शान्तशिवासये च । विश्वादतीयादिविसेपनं वा कुर्वीत शक्तकिनपनदितोः ॥

<sup>1.</sup> A adds ° सुद्ध °। 2. A ° सत्त्व । 8. A तस्त्रा °। 4. B तिर्येषवि, C तिर्येगभ्याऽपि । 5. B वोधि °।

सनानरं थावष्म्यखान्तमध्ये वस्ताः नरे चापि न्यसिदिधिन्नः।

वला। नर चाप न्यसादाधन्नः नाभिकटिगुई। जिंगतमञानां

म्यासं प्रकार्यात् कुलपञ्चकानाम् ॥ षानाग्रधातुमध्यस्यं भावयेद् ज्ञानसागरम् । षातमानं चन्द्रमध्यस्यं भावयेद् इदये पुनः'॥ संदारं च प्रक्षवीत यदीच्छेत् भागतवस्राधक्। चतुरत्नमधं स्तृपं रश्मिज्वालाविभूषितम् ॥ न्नामोदधि स्त्रियं स्थाप्य<sup>6</sup> चालयन्तु विचिन्तवैत्। खरोसक्षपविवरे पृजासेघान् स्फरिड्धः॥ पद्यं पञ्चविधं सात्वा उत्पनं च विवस्तवाः। जातिकां विविधं कृत्वा देवतानां निवेद्येत्॥ कर्णिकारस्य कुसुमं मिल्लकाय्**धिकां तधा**"। करवीरस्य कुसुमंध्यात्वा पूजां प्रकल्पयेत्॥ योजनशतविस्तारं भावयेत् चक्रमग्डलम्। कुलानान्तु<sup>8</sup> प्रकृवींत सदाभ्यास<sup>8</sup>विचत्तवाः ॥ पद्मां वर्ज तथा खुद्धं उत्पर्लं भावयेह्यः। योजनकोटिविस्तारं चतुरसं<sup>10</sup> सुग्रोभनम्॥ चत्रत्रसमयं चैत्यं खच्छं प्रकृतिनिर्मलम्। भावयेचामरं प्राच्नः कुलानां पूजहेतुना ॥ पञ्चकामगुर्गैः खच्छां यादवीं च समारभेत । रत्नवस्तादिभिर्नित्यं पुजयेद्वोधिकांचया ॥

B चरचा° । 2. AB° ज्ञुले° । 8. A विधिवदुधः, C° धृद्वीयु च ।
 A. तं च । 5. B° केंब्रियवास्थ । 6. A विधिव्यो हि । 7. B ततः [ 8. A° नात्तः, C° नात्तः । 9. A ध्यान ° । 10. A नव्यदाय ° ।

पञ्चोपशरपृषायैर्देवतां तोषयेत् सदा ।
कत्यां रक्करीं येष्ठां नानारकायलङ्गाम् ॥
द्याद्वे सर्वेतुकानां सित्तये तीवसाधकाः ।
सप्तर्वेरदं कत्वा परिपृषे विचचणः ॥
द्यात् प्रतिदिनं प्राच्चो दानाव्यि'सिवि'काङ्गया ।
पर्विपति'सुद्रां समादाय वुडमगङ्गमध्यतः ॥
द्यात् स्पर्णसमायोगं वुद्रानां रागवुद्रिना ।
पाकाणधातुमध्यस्यं भावयेत् वुद्र'मगङ्गम ॥
विस्व' ताथागतमयं विधिभः" पृजयन्ति ये ।
तृषे संप्राप्य सुभगां चाहवज्ञां सुयोभनाम् ॥
पधिष्ठानपदं ध्यात्वा तत्त्वपृजां प्रकल्पयेत् ।
गुद्धायुक्तं विशालाचो" भचयेत् दढ्रवृद्धिमान्" ॥
इदं तत् सर्वमन्त्वाणां कायवाक् चित्तपृजनम्" ।
सन्तिसिवकरं" प्रोक्तं "रहस्यं चानविज्ञणाम ॥

द्रति श्रीसर्वतधागतकाथवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुज्ञ-समाजे सहागुज्ञतन्त्रराजे चित्तसमयपटलः यष्टमोऽध्यायः ।

A इानावीं। 2. A सर्वें। 8. A समिवति , B सरिचिपति ।
 C खुइ । 5. AB विस्सुने: | 6. B । भीं। 7. A । ता। 8. A । वस्तुने: | 10. B प्राप्तें |

ष्य वस्त्रधरी राजा सर्वाकाश्रमहास्तरः । सर्वाभिषेकचर्यायः सर्ववित् परमेखरः॥ कायवाकचित्तसंयोगं विवक्ताभेदामगुड्लम । बोवर्त<sup>3</sup> परमं रस्यं रहस्यं बुडच्चानिनाम् ॥ चाकाश्वात्मध्यस्यं भावयेद्वद्वमग्डलम् । प्रचोभ्यवसं भावित्वा पाणी वस्रं विभावयेत ॥ स्फ्लिङ्गइनाकीर्णे पञ्चरस्मिप्रप्रितम्। बुडस्य प्रभुतां ध्यात्वा तत्र विजेश चूर्णयेत्॥ कायवाक्चित्तसंयोगं अष्ट°वर्ज्जण चृर्णितस्। भावयेत परमं ध्यानं चित्तसिडिसमावहम्10 ॥ चनेन गुद्धावजीण सर्वसत्तं विघातयेत्<sup>11</sup>। येऽप्यस्य तस्य¹² वचस्य ब्डचेच¹³जिनीरसाः । <sup>14</sup>देवकुलसमायोगं च्चेयः सर्वकुलो**द्गत**म् ॥ चय वक्तधरो राजा सानमोत्तप्रसाधकः। स्वभावशहनिर्लेपो वोधिचर्याप्रवर्श्तकः॥ भावते<sup>16</sup> समयं तत्तं बुडबोधिप्रसाधकम । चाकाशधातुमध्यस्यं भावयेचक्रमग्डलम्॥

<sup>1.</sup> A ° बज्ञ: । 2. AC समायोगात्। 8. AC ° येत्। 4. A प्रक्राखाः । 5. BC ° सइसा दोर्गः। 6. A प्रथमभूताः। 7. A omits. 8. AC ° स्वयोगं। 9. A तेष्ठः, C साष्ट्रः। 10. C ° खुषः। 11. BC ° स्वाभिषात्वत् । 12. AC वे वे तेस्य। 18. BC चित्रं। 14. B द्वयुक्तसमं तत्र श्रेयः सर्वज्ञकोडवः। C हेवजुषं समायाय श्रेयः सर्वज्ञकाष्ट्रयः। 15. B ° निज्ञये, C ° निरदे। 16. BC भाष्यते।

वैरोचनं विभावित्वा सर्ववज्ञान विभावयेत्। सर्वरह्मप्रयोगेन वस्त्रविस्वं प्रकल्पयेत ॥ इरगं सर्वद्वव्यागां विवज्ञेग विभावश्वेत्। भवन्ति चिन्तामणिसमा द्वव्योदधिप्रप्रिताः ॥ चौरसाः सर्वबृहानां भवन्ति सुनिपुङ्गवाः । मोडकलसमं तर्वं चीयं सर्वकलोइवैः ॥ च्छा बद्धधरो राजा रागसोर्ह्यमाध**जः**। गुद्धश्रदिनिरालम्ब उद्घोषयति मग्डलम् ॥ षाकाशधातुमध्यस्यं भावयेत् पद्ममग्डनम् । प्रमिताभं प्रभावित्वा बुद्दैः सर्वे प्रप्रयेत ॥ योषिदाकारसंयोगं सर्वेषां तत्र भावयत्। चतुःसमययोगेन दृदं वज्जनयोत्तमम ॥ इयेन्द्रियप्रयागेन सर्वास्तानुप<sup>6</sup>सुञ्जयेत् । ददनात् सर्वेबुडानां चिकायाभेदाभावनम् ॥ रागकुलसमायोगं भावनीयं तृ मन्त्रिया॥ ष्य वज्रधरो राजा वज्रमन्त्रार्थसाधकः। न्नानसकातनैरातमा इदं वचनसब्रवीत ॥ षाकाश्वधातुमध्यस्यं भावयेद्वहमग्रहत्वम । वचामोघं प्रभावित्वा सर्वबुद्धांस्तु भावयत्॥ स्वावादं वक्तपदं सर्वविस्वान् विभावयेत्। विसम्बादयेक्तिनान्" सर्वास्तवा सर्वितनालसान् ॥

<sup>1.</sup> C ै वि । 2. A ै समायोवं, C तश्चसमं । 8. BC ै कुष्मभंदे । 4. AC ै मोष्य ै । 5. C े युं । 6. B ै वनु ै । 7. BC रावकुके वरकक्षमयो भावनीयसु । 8. A ै दब्धियः ।

ष्ट्रकात् सर्ववुद्यानां वागाकाणं सुनिर्मकम् । सम्मासिकारं प्रोक्तं रहस्यं चानवृद्यिनाम् ॥ समयां कर्षबकुलं प्रेरणीर्वं यथार्थतः । षव बक्तभरो राजा विवक्ताभेद्यविक्त्यम् । सिविक्तप्रणेता च इटं वचनसद्ववीत् ॥ 'पाकाण्यभातुमध्यस्यं भावयेत् समयमगङ्कम् । रक्तकेत्ं प्रभाविक्ता सर्वविक्षेतिरं स्फरेत्॥ पाक्तव्यवचनाद्येज् सिवयन् चानमाष्ट्रयात् । कृत्याह भगवान् मर्वत्यागतवर्षाय्यहः ॥

चय खलु सर्वतयागतसमयवज्ञतिष्णमुखास्ते महावोधि-सत्त्वा चाववेषामा चहतप्राप्ता इटं वाक्वज धोषमकार्युः। किवयं भगवान् सर्वतयागताधियतिः चैधातुव्यतिरिक्तान्। सर्वलोकधातुव्यतिरिक्तान् मर्वतयागतसर्ववोधिसत्त्वपर्धन्यस्ये चहतवाक्यार्थं वच्चय्टं भाषतिस्य।

षध भगवनः सर्वतधागतासानभिलाप्यानभिलाप्यवृश्वधेव-सुमेकपरमाणुरजःसमान् सर्वतधागतसमयवज्ञकेतुप्रमुखान् मङ्गःबोधिसत्त्वानैवनाषुः। मा कुलपुचा द्रमां हीनसंद्रां चुत्रुष्पितसंद्रां बोत्यादययः। तत् कस्माहेतोः। राग°क्यां कुलपुता यदुत बोधिसत्त्वचर्या यदुतः "पद्मचर्थ्या। तदाथा पि नाम कुलपुचा पाकाशं सर्वचानुगतं" पाकाांश्यानु-

<sup>1.</sup> A समा । 2. B ° यो। 8. A ° रसिदं। 4. BC omit three lines from hove. 8. AC omit ° वष्य °। 6. A वीचित्रस्व तसं वष्य °, C वाक् सायवष्य °। 7. A खातरचो। 8. AC ° वाक्य °। 9. A प्रश्न °। 10. hostead of यहुत etc. A has कुलपुषा यहुत सम्बचर्य। 11. A ° तथावर्ष। 12. C ज साक्षा °।

गतानि सर्वधर्माणि । तानि न कामधातुस्थितानि न क्षप्रधातुस्थितानि न चतुर्मेष्ठाभूत-स्थितानि । एवमेव कुलपुत्राः सर्वधर्मा चनुगन्तव्याः । इ.स्मर्थवर्षे विज्ञायः सर्वतवागताः सर्वभत्तवानामाययं विज्ञाय ततोः धर्मे देशयन्ति ।

एवर्सव कुलपुत्रा चाकायधातुपद् निक्तारा ते तै तथागतसमया चनुगन्तव्याः । तद्यथा चित्र नाम कुलपुत्राः कार्यु च
मधनीयं च पुरुषक्ष्ययायामं च प्रतोत्य धूमः प्रादुर्भवित
चित्रमिनस्थिति सचाम्निन कार्युस्थितो न मधनीयस्थितो न पुरुषक्षस्त्यायामस्थितः । एवमेव कुलपुत्रा
सर्वतथागतवज्ञसमया चनुगन्तव्याः । गमनागमनादौरित ।
चय ते सर्वे बोधिसत्त्वा चार्ययेपामा चहुतप्रामा" विद्यायोरफ्कालोचना द्वरं घोषमकार्षः ।

महाहृतेषु'' धर्मेषु पाकाशसदश्रेषु'<sup>2</sup> च। निर्विकरपेषु शुद्रेषु संहति'<sup>3</sup>स्तु प्रगीयते॥

इति श्रीसर्वेतधागतकायवाक्चित्तरइस्यातिरइस्ये गुझ-समाजे महागुझानन्त्रराजे परमार्थादयतत्त्वार्थसमयपटनः नवमोऽस्याय:।

<sup>1.</sup> BC add च सर्वधर्माचि । 2. AB emit न रूपधातुस्त्रितानि । इ. A°नं । 4. BC omit. 5. Adds एतान् । 6. B omits ° धातुपद ° । 7. A° ज्ञानि । 8. A एव । 9. C निवर्त्तपति । 10. B omits. 11. A सच्चत्रेषु । 12. A° सम्बद्ध । 18. B° द्वि ° ।

#### दयमः पटसः।

षद्य भगवन्तः सर्वतद्यागताः पुनः समाजमागत्यः भगवन्तं मर्वतयागताधिपतिं महासमयवज्ञतत्त्वाभिसम्बोधिकायवाक्-वित्तगुद्यं तथागतं नमस्रोवमाहुः।

> भाषस्य भगवन् तसं मन्त्यसारसमुत्रयम् । बायवाक्षित्तगुद्धास्यं महासितिनयोत्तमम् ॥ इति । बाय वज्जधरो राजा सर्वेक्कोशान्तकृत् प्रभुः । दीप्तवर्षीं विद्यालाच इटं वचनमज्ञवीत् ॥ बायवाक्षित्तवज्ञानां कायवाक्षित्तभावनम् ॥ निर्विकल्पनिरालस्यसमता न क्वित् स्थितम ॥

षय भगवान् स्वभावशुद्धस्यागतः पारिमतामन्त्रनयवस्यं नाम समाधि समापद्वः तां स्व सर्वतयागतानित्वं षाष्ट् । षित्त भगवन्तः सर्वतयागता षचीभ्यप्रमुखाः सर्वतया पनिक-' विद्याकोटिनियुत्यतस्य स्वैः सर्वार्धिक्रयानाटकं द्र्ययन्ति । द्र्याद्रस्त्तोकधातुपर्यवसानेषु सर्वकोकधातुष्ठं पञ्चकामगुषेः क्रोड्लिन रमन्ते परिवारयन्ति । न च ति मन्त्रभे चर्याभियुक्त-सवस्रोक्षयन्ति । तत् कस्यादेतोः १ निष्यन्नो वतायं तथागत-सन्त्रवर्थानयपर्यत्वे । तत् कस्यादेतोः १ निष्यन्नो वतायं तथागत-सन्त्रवर्थानयपर्यत्वे । तत् वस्यादेताः १ तत्र महासत्पु भक्षाषां व्यवस्रोकनार्यमिदं सर्वत्यागतकायवास् विक्तमन्त्रा १ सर्वत्यागतकायवास् विक्तमन्त्रा १ सर्वत्यागतकायवास्

<sup>1.</sup> BC ° स्था 2. omitted in AC. 3. A ° शुद्धं च। 4. C ° शार्षव; । 5. A ° शुद्धां च। 4. C ° शार्षव; । 5. A ° श्वच्छो । 6. A ° शास्त्रवा ° । 7. AB ° श्वः; । 8. BC omit. 9. A दिवास्त्रवित्त । 10. A तेत्र । 11. A omits. 12. A ° धर्मे । 18. C adds धर्मे ° तत्तु, B omits. 14. A सम्राप्तु ° । 15. A adds ° वच्च ° । 16. C adds धर्मे ° before.

मक्त'इदयसंचोदनं नाम मद्दापरमगुद्धं सर्वतद्यागतकाय-वाक् चित्तसमयालस्वनं सर्वविष्ठधरकायवाक् चित्तसमयालस्वनं सर्वधर्मधरकायवाक् चित्तसमयालस्वनं स्वतायवाक् चित्तविष्ठेम्यो वाक्ष्ययंनिक्काः। इदं मन्त्रसमुखयमुदालद्दारः।

॥ द्वं घों षाः खाद्या ॥

प्रवास्मिन् भाषितमाचे सर्वेबुद्धाः सद्दींरसाः ।

कस्मिता सृष्कांमापेदं वक्तसत्त्वमनुस्मरन् ॥

प्रवाबकारियः सर्वेतद्यागताधियतिरिमं समयमटाजद्वारः।

षाकाशधातुमध्यस्यं भावयेव् बुहमगडलम् ।

पुँकारं तन मध्यस्य स्विम्बेनि प्रकल्पयेत् ॥
वक्तर्रास्ममहाद्दोसं विम्मुग्नां वि चन्ययेत् ।
बुह्मानं काथवाक्षित्तं हतं तनि विभावयेत् ॥
स भवेत्तरष्ठणात् एव काथवाक्षित्तवस्थक् ।
वक्रसत्त्वो महाराजः भवीयाः परमेत्रवरः ॥
समग्रहलं स्वमन्त्रेण निष्पादनविधिभवेत् ।
इदनात् मवेबुहानां मारं वर्णसमुख्यम् ॥
समन्त्रम्भे ध्यात्वा चतुःस्यानेष् इ्यतः ।
विसुवाकारयोगेन चिवर्षेन विभावयेतः ॥

इत्याः भगवान् खब्कसमयः। तत्रेष्टं परमं बक्करइस्यम् । इदयमध्यगतं सूक्षां<sup>।</sup> मण्डलानां विभावनम् । तस्य मध्यगतं चिन्तेद्र<sup>।।</sup>वरं परमं पदम् ॥

<sup>1.</sup> A adds ° सुञ्चा ° । 2. Comits from सर्व ° ete. to संस्थासम्बर्ध below. 3. A वाञ्चार्थ । 4. AC सभी ° । 5. A बुद्दविक्य । 6. A इद्दर्गतेन । 7. C पर्वाप: , A सर्वार्थ: 8. C ° स्पं । 9. A पुरत: । 10. A गुज्ञ । 11. A विकास ° ।

पञ्चशुलं महावर्जं भावयेत् योगवित्। सदा । चिन्तयेत चौषा वक्राणि वक्राङ्गप्रभेदतः॥ द्भद्यं ताडयेत् तेन देवताद्यं यप्नोदयेत्। **इ**टंतत् सर्ववचागां ब्हविम्ब<sup>3</sup>प्रसाधनम् ॥ चक्रपद्मकराभ्यां तृ वज्ञाङ्गविभावनम्। चोटनं इटये प्रोक्तं इटं नाटकसम्भवम ॥ सप्ताइं यावत् क्वींत दूटं वजनयोत्तमम। सिदाते कायवाकचित्तरहस्यं न्नानविज्ञणाम्॥ व्यवलोकान्ति वरटा भीताः सन्त्रस्तरानसाः। ददन्ति विपूर्ता सिर्डि मनःसन्तीषगप्रियाम ॥ बुढाञ्च बोधिसत्त्वाञ्च मन्त्रचर्याग्रमाधकाः । चितिकामेदादि मोहात् तदन्तं तस्य जीवितम्॥ यद्य वज्रधरो राजा विलोकाग्रानुगासकः। विलोकवरवजायमिदं घोषमकार्षीत् ॥ यावन्तो सन्वयुरुषास्त्रिवज्ञज्ञानपरिताः । द्यं न्द्रियप्रयोगेण मर्वभावविकल्पनस ॥ द्रदं तत् सर्वेबुडानां मन्त्रममयसाधनम्। विश्वं श्वरीप्रविष्टेष् वक्षसंयोगभावना । रक्तां रक्तेचणां वीच्येत्" दृदं समयमगडलम ॥ चय वज्रधरो राजा सर्वतायागतात्मजः। सर्वाभिषेक्षबुहाय दूरं वचनमत्रवीत्॥

<sup>1.</sup> B° बत:। 2. A नवतां वा। 8. A° बोधि° 4. AC° कुलादोसु। 5. A° सृद्दं°। 6. B यथे°। 7. AC° भावनम्। 8. A दिसे°। 9. A° नम्। 10. A° च्या।

कोकधातुषु सर्वेषु वावत्वो वोषितः' स्मृताः ।
महामुद्राप्र'योगेण सर्वाला उपभुञ्जयेत् ॥
स्मिरेड्डपटं तत्र चसंस्था'कोटिविज्ञणाम्' ।
इत्याह भगवान् वोधिसमयः ॥
चनेन प्राप्नयादोधिं निवज्ञाकाशसिद्गभाम् ।
स भवेत् वज्रसत्त्वायो वोधिचित्तजिनोदिधः ॥

द्रति श्रीसर्वतयागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्य गुच्च-समाजे महागुच्चतन्त्रराजे सर्वतद्यागतदृदयसञ्चोदनो नाम पटलः दगमोऽध्यायः॥

#### एकादम: पटन:।

षद्य भगवान्' कायवाक् चित्तवक्ष स्वयागती वेष्वपुरुषोत्तमं नाम समाधिं समापद्यदं सर्वतद्यागतमन्त्रवर्ष्व पुरुषोत्तम-१ पटक्ष सुदाजदार ।

विवजाजरमलाग्रैमें शामुद्राविभावनम् ।
कर्त्तव्यं ज्ञानवज्रेण सर्ववेधिसमावष्ठम् ॥
प्रोंकारं ज्ञानष्ठद्यं कायवज्ञसमावष्ठम् ॥
प्राःकारं वोधिनैरारस्यं वाक्यं वज्ञसमावष्ठम् ॥
इ. कारं कायवाक्वित्तं विवज्ञाभेद्यमावष्ठम् ।
दृत्याष्ठ भगवान् सर्वत्यागतकायवाक्वित्तमल्यं पुरुषः ।
खवज्ञमध्यगं चिनोत् मग्रहलं सर्ववज्ञगम् ।
भूँकारं भावयेत्तव वज्ञमेषम्मरा । वष्ठम् ॥
तवेदं ज्ञानवज्ञष्ठद्यम् ॥

॥ भुँ॥

वज्जमण्डलमध्यस्यं चौँकारं तु प्रभावयेत् ।

स्वच्छमण्डलमध्यस्यं चाः ''कारं तु विचिन्तयेत्॥

''धर्म्भमण्डलमध्यस्य द्वं कारस्य विभावना'ः।

भुँकारमालयं ध्यात्वा चिवज्ञोत्पत्तिभावना॥

दृत्याद्य भगवान् गुद्धसमयः।

<sup>1.</sup> A adds सर्वेतदागतन्तुञ्च before this. 2. A omits ° वृष्ण ° । 8. A adds सर्वेतदागतन्त्रवृष्ण्या and C adds सर्वेतदागत् before this. 4. A adds विद्या। 5. BC ° व ° । 6. A पद ° । 7. A वाग ° । 8. A adds विद्या। 9. A दिश्लों। 10. A सुमा ° । 11. B स्था ° । 12. B omits this line. 18. A प्रभावनम् ।

इदयं ब्राध्वे बुद्धेस्यः काथवाक् चित्तरञ्जनम् । षो कारं बुद्धकायायां पाःकारं वाक् प्षम् वे तथा ॥ इ कारं चित्तज्ञानीचं इदं वोधिनयोत्तमम् । इदं तत्मवैबुद्यानां बुद्धवीधिप्रमाधकम् ॥ निर्मितं ज्ञानवर्ज्ञ्य बुद्धस्तुष्पकोदयम् । एतं वे बुद्धपुक्षा मन्त्रविद्यति कोर्त्तिताः ॥ निष्पादनादिसमयेस्त्रिवज्ञाभेद्यभावनैः । ॥ सर्वत्रवागत'समयतत्त्वं ज्ञानवज्ञाधिष्ठानद्दिन्मि समाधिः ॥

विविक्तंषु च रस्येषु इटं योगं मसारमेत्।
सिधातं कायवाक्षित्तं पश्चैकेन न संग्रयः॥
खवजमध्यगं चिनोत् स्वक्तमगुडलसुत्तमम्।
निष्पादां स्वसन्तसमयं बाँकारं इट्यं न्यसित्॥
पञ्चर्यस्ममहामयान् वैशेचनाग्रभावनः।
चनन कायं वृत्तस्य वज्जवेशीचनोदिधः॥
सिध्यतं पज्जमातेण वृत्तकायसमप्रभः।
चित्रज्जकन्यं तिष्ठयुः सेवयन् पञ्चत्तानिनाम्॥
इत्याः स्मयान् कायंवज्ञसुद्धाः।

॥ सर्वतवागतकाय"रिम्नव्यूडो" नाम समाधि:॥ ''खवजमध्यगं चिन्तत्'' धर्ममण्डलमुत्तमम्॥ निष्याद्यास्त्रमन्त्रपुक्तमाःकारं वाक्पयि न्यसित्॥

<sup>1.</sup> A सर्व ° | 2 'C एक्सर; | 3. A बुदवाक् | 4. A adds ° वित्त ° | 5. A ° में | 6. A चित्तं | 7. A ° ट्रियेत् | 8. A ° सेव | 9. C दाग् ° | 10. C ° दाग् ° | 11. A बजरिज, C ममयसभावी | 12. C omits 4 lines from here. 13. A चित्तं |

मर्व्वतद्यागतमम्बसमयतस्ववस्वविद्यापुरुषोत्तमपटल एकाटगः। पञ्चवर्षसङावकं लोकेक्टराग्रभावनै:।

निष्पाद्य समयन्नानवाक्समयप्रपञ्चकम् ॥ धर्मवाक्य'समाद्वहो धर्मवस्त्रसमो भवत । विवचकत्यं तिष्ठेयुः सेवयन् पश्चन्नानिनाम् ॥

दुत्याह भगवान् वाग्वचगुद्धाः।

॥ सर्वेतथागतवाम्बज्जसमयसस्भवो नाम समाधि: ॥ खवज्ञमध्यगं चिन्तेत् वज्ञमग्डलमुत्तमम्। निषाद्य स्वमन्त्रपुष्ठषं ह्रँ कारं चित्तसंख्यितम् ॥ मडा समयतचं वै पञ्चवर्षे विभावयेत्। कर्त्तव्यं ज्ञानवर्ज्ञेश सर्ववज्जनालयम ॥ वज्जवित्तसमः प्रास्ता स भवेदः ज्ञानगुर्गोदधिः । विवजनल्यं तिष्ठेयुः सेवयन् पञ्चन्तानिनाम ॥ द्रत्याह भगवान् वज्जवित्तगुद्धः।

॥ सर्वतयागतकायवाक्चित्त'वची नाम समाधिः ॥ महावर्च समाधाय ज्ञानं मग्रहलमध्यतः । खँकारं सर्वकार्येष् खवचन्नानसमी भवत्॥

### n ta n

बुर्देश बोधिसबैश पृज्यमानो मुहुर्म्हः। तिष्टेत् विकल्प समयं बुहैरपि न दृष्यति ॥ बुत्याह भगवान खबच्चसमय:।

<sup>1.</sup> B° क्षप्य ° । 2. A adds° वक्ष ° । 8. A सर्व ° । 4. A adds समग्रमकाव ° । 5. A वक्ष ° । 6. A° इति कक्ष ° ।

॥ कायवाकचित्तवज्ञान्तर्ज्ञान् संस्थवव्यृहमाली

नाम

समाधिः ॥

ध्यात्वा स्वमन्वपुरुषं वज्रमग्डलमध्यतः । इद्यं हुँ कारवज्ञास्यं कृत्वा र्राम्मविभावनम् ॥

n 🕏 n

मञ्जयौसमयसभागं कायवाकचित्तवज्ञिः। म भवद्वोधिमत्त्वातमा दशभृमिप्रतिष्ठितः ॥ ॥ बोधिसत्त्वज्ञानसमयचन्द्रवज्ञो नाम समाधिः॥ खधातुमध्यगं ध्यात्वा श्रीं कारं ज्वालसुप्रभम् । परमास्रो वज्ञकायन वज्ञकायसमी भवत ॥

# મ થુૌં મ

।। खबजुसमयव्युष्ठालयो नाम समाधिः॥ ब्हाभिन्नायसमयैः पञ्चाभिन्नसमों भवत । द्रदन्तत् सर्वव्हानां वृहाभिन्नायसाधनम् ॥ खधात्भध्यगं चिन्तेत् वच्च<sup>11</sup>मगडलमुत्तमम्। वजसत्तं प्रभावित्वा ज्ञाना "कारं प्रभावयेत ॥

### ા આવેં ત

विवज्ञसमयध्यानेन विवजाज्ञीभ्यममी भवेदित्याह भग-वानचोभ्यवचः ।2 ।

<sup>1.</sup> A ° द्वार °। 2. A ° मालिनी। 3. C म्लीं। 4. A विकालस्थ-प्रभाकर:। 5. A शास्ता, C परमन्त्री। 6. A माचरेत्। 7. A " समयी। 8. A सिद्धिं। 9. C° वच्च°। 19. A बुद्ध°। 11. A° मसा°। 12. A ° राज:

॥ चच्चोभ्यसमयकायाभिसस्वोधिवची नाम समाधि:॥
खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बृडमग्रङलसुत्तमस्।
चाकाशवच्चं प्रभावित्वा चामा कार्रप्रभावयेत्॥
॥ चाँ॥ भ

चिवचसमयध्यानेन चिवचकेतुसमो भवेदित्याः भगवान् रत्नकेत्ववः।

कायवाक्चित्तवणचे रत्नकेतुसमप्रभः। स भवेट् वीधिनैरातमाचानवज्ञ<sup>®</sup>समावद्यः'॥ ॥ रत्नकेत्'समयसक्षोगवज्ञो नाम समाधिः॥

खधातुमध्यगतं चिन्तेत् दृदमगडलमुत्तमम् । लोकेश्वरं प्रभावित्वा धर्मो<sup>\*</sup> कारं विभावयेत ॥

n Topi n

विवज्रसमयध्यानन विवज्रामित"ममो भवेदिखाइ भग-वानमितवज्ञ:।

> कायवाक् चित्तवचिण चितायुःसमप्रभः। स भवेत् सर्वसत्त्वानां सङ्घायानपयोदयः॥

श्वित<sup>11</sup>वज्रप्रभावश्रीनांम समाधि: ॥
 खधातुमध्यगतं चिन्तेट् वृहमग्रङ्समुत्तमम् ।
 वज्रीत्यसं<sup>12</sup>प्रभावित्वा समयौ<sup>8</sup>कारं प्रभावयेत् ॥

<sup>1.</sup> A चित्रचिश्वारियः। 2. A ° पूजायेद °। 8. A रज्ञा °। 4. C घोँ। 5. Comits ° तितु °। 6. AC ° गुज्ञा °। 7. BC ° स्वदः। 8. BC omit ° तितु °। 9. A धन्या, °C धर्मा °। 10. C ° स्वत °। 11. AC add ° सुष °। Comits ° बच्च °। 12. C ° स्वर्मा।

## ॥ चोँ॥

विवक्तसमयध्यानेन विवक्तामोधममी भवेदित्याह भग-बानमीधवकः।

कायवाक्विसवजेण वजामोघसमप्रभः।
स भवेट् ज्ञानोट्धिः श्रीमान् सर्वसत्त्वार्धमस्रवः॥
॥ चमोघसमयरस्मिज्ञानायसस्रवो नाम समाधिः॥
खधातुमधागतं चिन्ते त् बृढमगडलसृत्तमम्।
वैरोचनवजं प्रमावित्वा विरो वारं प्रभावयेत्॥
॥ चौ चौ चौ ॥

त्रिवज्ञसमयध्यानन<sup>ः</sup> वैरोचनवज्ञसमो भवेदित्याह भगवान् वैरोचनवज्ञ:।

कायवाक्चित्तवर्ज्जण वैरोचनसमप्रभः ।

स भवेद् ज्ञानसम्बोधिष्त्रकायाभेद्यसाधकः ॥

॥ कायवाक्चित्तालम्बनसम्बोधिवज्ञों नाम समाधिः ॥

पर्वतेषु विविक्तंषु नदौप्रस्वणषु चं ।

प्रमागनादिष्यि कार्य्यासिदं धाानममुख्यम् ॥

पर्वाभ्यज्ञानवज्ञादौन् धाात्वा खवज्ञमधातः ।

पञ्चाभिज्ञप्रयोगेण स्थानं बुढाग्रभावना ॥

दृत्याष्ट भगवान् महावज्यसमयवज्ञाभिज्ञः ।

पञ्चगुलं महावज्यं पञ्चज्वालाविभूषितम् ।

पञ्चस्यानप्रयोगेण पञ्चांभिज्ञसमो भवेत ॥

<sup>1.</sup> चितालं, ८ वर्धों कारं। 2. (adds चित्रक before this. 3. A. ° कार्जा 4. A वा। 5. B तका °।

खमन्त्रं भावयेच्नत्रं स्फ्लिङ्गग्रनाकुलम्। पञ्चवचप्रयोगिण पञ्चा'भिज्ञसमो भवेत् ॥ खबचमध्यगं चिनात बुहज्वालासमप्रभम्। ध्यात्वा बुहप्रविशेन बहाश्रयसमी भवेत ॥ बहुमगड्लमध्यस्यं काये वैरोचनं न्यसित । भौँकारं हृदये धात्वा मन्त्रः विज्ञानभावना ॥ निरोधवच्च<sup>3</sup>गतं चित्तं यदा तस्य प्रजायते । स भवेचिन्तामिषाः श्रीमान सर्ववहायसाधकः । ॥ बह्नमण्डलमधास्यं वचाचीभ्यं प्रभावयेत । ह्रँ कारं इटये धाःखा चित्तविन्टगतं न्यसेत्॥ ब्हमग्डलमधास्यं चिमतासं प्रभावयेत्। चाःकारं हृदये धाःत्वा चित्त<sup>6</sup>विन्टगतं न्यसेत्॥ दुरन्तत समयायायाः विवक्ताभेदाभावनमः। निरोधममय'ज्ञानं बुडसिडिसमावहम्'" ॥ खवज्रधात्मधास्यं भावयेत् खच्छमग्डलम् । भों कारं कायबाक चित्तं धात्वाक एपंस तिष्ठति ॥ खबच्चधातुमधास्यं भावयेत् धर्ममगडलम् । चाःकारं कायवाकचित्ते धाःत्वा कल्पं स तिष्ठति ॥ खबच्चधातुमधास्यं भावयेद् बच्चमग्डलम् । ह्रँकारं कायवाक् चित्ते भ्रास्वा कल्पंस तिष्ठति ॥

<sup>1.</sup> AC वर्षा ° । 2. A सर्वे ° । 3. A ° चक्र ° । 4. A ° धारकः। 5. BC घमितवर्षः । 6. A वर्षः । 7. A ° ग्रेषः । 8. B साधनम्। 9. A भाषयन् । 10. C ° कुसम्, A ° वर्षत् ।

इत्याह भगवान् निवच्च'त्तानसमयः । यः प्रभृतमिमं योगं कायवाक् चित्तविज्यः । पठेहा चिन्तयेहापि सोऽपि वज्यसे भवेत्रं ।

इति श्रीसर्वतधागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुच्च-समाजि महागुच्चतन्त्रराजि सर्वतथागतमन्त्रसमयतत्ववज्ञविद्या-पुरुषोत्तमपटल एकाटशोऽधायः॥

<sup>1.</sup> AB add ° कल्प °। 2. A ° एमं भवेत ।

#### हाढ्यः पटसः।

षय वज्रधरः यास्ता स्रष्टा ज्ञान।यसाधकः विवज्रसमय-तत्त्ववाक्वज्ञसुदाजङार ।

> खभात्समभूतेषु' निर्विकल्पख्'भाविषु । स्त्रभावशुक्षभर्मेषु नाटकोऽयं प्रभाव्यते ॥ मष्ठाटवीप्रदेशिषु फलपुष्पाद्यसङ्कतं । पर्वतं विजने साधां" सर्वेसिहसमुखयम् ॥

कायवाक्चित्तवज्ञेषु मञ्ज्ञेवज्ञप्रभावना ।

ก ส้ำแ

स्फरणं कायवाक् चित्तं मञ्जवक्तसमो भवेत् ॥
योजनयत ''विस्तारं प्रभया दीप्त''वक्षया ।
सा''नासर्थात सिवा''तमा सर्वा''लक्कारभूषितः ॥
ब्रह्मकद्वाद्यो दंवा न पद्मित्तं कदाचन ।
॥ मञ्जुत्रीवक्षायसमयान्तर्जान ''क्ष्ती नाम समाधिः ॥
विव्युत्त्वपञ्चसमयीस्त्र''वक्षाभेद्यसम्भवैः ।
कात्वा चिलोक्सहितं मुखि प्रचिष्य भावयेत् ॥
सभेदां सर्वजुवानां चित्तं तच' प्रभावयेत् ।
स भवेत्तत्वषादेव'' मञ्जवक्रसम्प्रभः ॥

C अवशा | 2. C° इरेत्। 8. A खुधातुसमयतुष्णेषु । 4. C° करेषु ।
 C° वे ° । 6. A जिनसाध्यक्षं । 7. A मूँ । 8. A युष्णं । 9. A समुद्रवित् । 10. A° सङ्गं । 11. C मखु ° । 12. B खव ° । 18. A दीता ° । 14. A सङ्गा ° । 15. B° ताहोध ° । 16. B खं ° । 17. A तत: ।
 18. A° दुष्णी देवी ।

खमक्वेच प्रभावित्वा चक्रं स्फुलिङ्गसुप्रभम् । चालयं सर्वेडुडानां ध्वात्वा बुडससो भवेत् ॥ षट्विंगत्स्मिङ्गां यावन्तः परमाचवः' । भवन्ति तस्यान्चराः सर्वेवज्ञधरोपमाः ॥

॥ चक्रसमयो नाम समाधिः॥

स्त्रमन्त्रेण महावर्च ध्यात्वा मगडलमध्यतः। भालयं मर्विवज्ञागां चित्तवज्ञममो भवत्॥ षट्चिंशस्ममेरूणां यावन्तः परमाणवः। योषितसास्त्र तावन्त्यो भविष्यन्ति गुणालयाः॥ त्रेधात्कमहावज्ञो भवेट्टट्रंग्मस्त्रतः।

॥ वज्रसमता नाम समाधिः॥

पद्मं स्वमन्तवज्ञेण ध्यात्वा चष्टदलं महत्। चालयं सर्वधर्माणां चिन्त्य' धर्मसमो भवेत्॥ षट्विंगत्रमृमिङ्गां यावन्तः परमागवः। संस्थापयति शुवातमा बुवपुनाण्यमगड्जे॥

॥ पद्मसमता नाम समाधिः॥

तिष्ठेत् विकल्पसमयं मैवयन् पश्चत्तानिनाम् । दर्शादक्सर्वेबुहानां चिगुञ्चं पर्य्युःपासते ॥ खमन्तं भावयत् खङ्कः पञ्चरास्त्रसमप्रभम्"। पाणौ ग्रञ्च विश्वालाचः "वज्जविद्याधरो भवेत्॥

A adds वोधितनसञ्च तावनको भविष्यन्ति गुणालया:। वैधातुकासण्चान्वा भविदुद्रनसङ्ख्ता:। 2. A विक्ष । 3. AC म्रह्मबद्द । 4. A सुर्वे ।
 A "विक्षि"। 6. A "वषा", 7. A पूज्यस् । 8. A मर्ग ।
 B "साङ्कन् । 10. B विषय ।

वैधातुकमहापृज्यो दैत्यव्रह्मन्द्रनसस्त्रतः। विसाइस्र'महाग्रुरो भवेद्गद्वानरोत्तमः॥ यद्भिलवितः चित्तेन कायवाक्चित्रविद्याः। ददाति ताहयौं सिद्धिं चित्तवज्ञप्रभाविताम्॥ ॥ मर्ववद्योत्तमो नाम ममाधिः॥

चौँकारगटिकांध्यात्वा चणकास्थिप्रमाणतः। मध्ये खंदवताबिम्बं मखे चिन्छ विभावयेत ॥ स भवेत्रतन्नगादव बोधिसत्त्व<sup>3</sup>समप्रभः। 'उदितादित्यसङ्घामो जास्ब नदसमप्रभः॥ चाःकारगटिकां ध्यात्वा चगकास्थिप्रमागतः। मध्ये खर्दवताबिम्बं मुखं चिन्छ विभावयेत्॥ म भवेत्तरस्ववादव बोधि(चत्त भमप्रभः। 'उदितादित्यसङ्घायो जाम्बनटसमप्रभ:॥ इंकारगटिकां ध्यात्वा चगकास्यिप्रमागतः। मध्ये खदंवताबिम्बं मुखे चिन्छ विभावयेत्॥ स भवेत्तत्त्वणादेव वद्यवायसमप्रभः। उटित।दित्यसङ्घाशो जाम्ब नदसमप्रभः॥ खधातस्वक्तमध्यस्यं वैरोचनं प्रभावयेत्। इस्त चक्रं प्रभावित्वा चक्रविद्याधरी भवेतु ॥ महाचक्रकुलं ध्यात्वा दृढं चक्रा यसाधनम्। कर्मव्यं सानवजेग चक कायाययोगतः ॥

<sup>1.</sup> A ° व्हेंब °। 2. A ° लाघत °। 3. AC ° घित °। 4. B omits this line. 5. omitted in A and C. 6. B ° ज्ञान °। 7. A ज्ञाना °। 8. A बुक्ष °। 9. A ° जनात्।

खधातवज्ञमध्यस्यं ज्ञाना चोभ्यं विभावयेत । इसी वर्ज प्रभावित्वा वर्जविद्याधरी भवेत् ॥ महावज्ञकुलं ध्यात्वा दृदं वज्ञाग्रसाधनम्। कर्त्तव्यं ज्ञानवजेग वज्जकायाययोगतः ॥ ख्यातरत्मध्यस्यं रत्नवक्तं प्रभावयेत् । इस्ते रतं प्रभावित्वा रत्नविद्याधरो भवेत्॥ महारत्नकुलं ध्यात्वा दूदं रत्नायसाधनम् । कर्त्तव्यं चानवर्ज्ञेग रत्नकायाग्रयोगतः ॥ ख्धातपद्मां मध्यस्यं चभितामं प्रभावयेत । हस्ते पद्मं प्रभावित्वा पद्मविद्याधरी भवेत ॥ महापद्मकुलं ध्यात्वा दूरं पद्माग्रसाधनम्। कर्त्तव्यं ज्ञानवर्ज्ञेग धर्मकायप्रयोगतः ॥ ख्धातसमयमध्यस्यं चमोघायं प्रभावयेत । इस्ते खड़ं प्रभावित्वा खड़विद्याधरो भवेत ॥ महासमयकुलं भागता दूरं समयाग्रसाधनम् । कर्त्तव्यं चानवर्ज्ञमा कायममययोगतः ॥ चिश्चलच्चाना क्रि.शादयः साध्या वच्चप्रभेदतः। सिधानित तस्य धानिन कायवाकचित्तसाधानै:॥ दुत्याह भगवान् महासमयसिंहि वच:। चत्व्ययेकत्वे वा एकलिङ्गे शिवालये।

साध्येत साधको नित्यं वज्राकर्षे विशेषतः ॥

<sup>1.</sup> A ° ला °। 2. A repeats from ख्रधातुवच्चमध्यस्थं etc. to कर्त्त्रं ज्ञानवर्षेष in this line. 8. C ° धर्म ° । 4. C ° यं। 5. AC ° भावनं। n. B° व्यासा°। 7. C° भाव°। 8. A सिक्सिमय °।

वियोगमन्तपुरुषं धात्वा वियोगविजयम्। षङ्गं कायवाक्षित्तं बुद्यानां ज्ञानवृद्यिनाम् ॥ वायव्यमगडलागस्य' बुद्याकर्षयमुत्तमम्। दयदिक्समय'सम्बद्धातं विजेषाक्षस्यः भुद्धयेत्'॥

॥ खधातुसमयवज्ञाकर्षेणम् ॥

वैरोचनं महाचक्रं ध्यात्वाङ्क्षं जिनालयम् । वच्चपद्मादिभिः कार्यं समयाकर्षनमुत्तमम् ॥

॥ त्रेघातुकसमयाकर्षणम् ॥

सर्वाकारवरेपेतं बुडविम्बं विभावयेत् । पाणी च कायवाक्विशं चङ्गाटीनि भावयेत् ॥ धनेन खलु योगेन स भवेत्यरकर्मकृत् । सर्वाकारवरोपेतं कायवचं विभावयेत् ॥ जिज्ञावचप्रयोगेन घात्वा वाग्वचसमी भवेत् । विगुद्धसमयपृजायों पृजां पृच्यं प्रभावयेत् ॥ इट्नत्त् मवेसिडीनां सारं गुद्धसमुद्ययम् ।

इत्याच भगवान् सद्दागुद्धसमयः । सद्दासांससमयायेण माधयेत् विवच्चसुत्त्तमम् । विष्मुवसमयायेण<sup>7</sup> भवेत् विद्याधरः प्रभुः ॥ इस्तिसमयमासिन<sup>8</sup> पद्धाभिद्मत्वमा<sup>9</sup>पुयात् । ध्यवसमयमासिनान्तर्वानाधिपो<sup>10</sup> भवेत् ॥

<sup>1.</sup> A ° सध्यक्षं, C ° प्रक्षं । 2. A omits ° समय ° । 3. A ° क्षोप ° । 4. B सुद्धते । 5. B repeats. 6. A पूर्वा । 7. A ° वोगिन । 8. A ° सांसमयापेषा । 9. A ° सिश्वा: समा ° । 10. A प्रकार्वदंगधिपति ° ।

व्यानसमयमांसेन मर्वसिंडिप्रसाधनम् । गोमांससमयाग्रेण वजाकर्षणम्त्रमम् **भ**लाभे सर्दमांसानां घ्यात्वा सर्चं विकल्पयेत्। चनन बच्चयोगेन सर्वबृद्धैरिषष्ठातं ॥ सर्वाकारवरोपेतं कायवाकचित्तवच्चिषम् । इदये ज्ञानसमयं मुक्टि वजायधारियम्॥ प्रीगनं सर्ववृहानां दृदं समयनयोत्तमम्। कर्त्तव्यं समग्राग्येग सर्वमिडिकारं परम् ॥ ॥ सर्वसमयन्तानवन्ताहारी नाम ममाधिः॥ जिह्ना<sup>3</sup>समयवचारी धात्वा हुँकारविचगम्। पञ्चासृतप्रयोगेन वजसत्त्वत्वमाप्र्यात् ॥ बाःकारी कारसमयमिदं वज्रनयोत्तमम । चनन खल बोगेन वज्रसत्त्वममी भवत ॥ ॥ समयवज्ञासृतमानिनी नाम समाधि.॥ चिवज्ञममयसिद्धार्थः भवेत् विकायविज्ञः। दशदिवसर्वबुहानां भवेचिनामण्योदिधिः॥ बाभासयति वजातमा लोकधात् समन्ततः। चक्रसमयसिंहानी बहकायसमी भवेत्।। विचरत् समन्ततः सिङो गङ्गावाल् कसर्वतः । सर्वेषु समयाये षु विद्याधरप्रमुभवेत ॥

<sup>ा.</sup> A सर्वे।  $2 \cdot A$  ° डितं।  $3 \cdot AC$  जिल्लाय  $^{\circ}$ ।  $4 \cdot C$  समो भवेत्, B चिवव्यत्साप्रयात्  $^{\circ}$ ।  $5 \cdot B$  ° स्त्रो।  $6 \cdot A$  ° दाग्रे, C ° हैर।  $7 \cdot AB$  ° सिद्धार्थ।  $8 \cdot A$  ° सिं  $^{\circ}$ !

सर्वममयसिकायं कायवळप्रभावतः।

पनावानि पु सर्वेषु माण्यकेकावभासकः।

परित सर्वसिक्षीनां भृते कन्यां सुरायजाम्।।

गंगावानुकसमान् नृद्धांस्त्रिवचानयसंस्थितान्।

पन्यतं चनुर्वचेण स्वष्टस्तेकं यथामलम्॥

गंगावानुकसमेः चिनैः ये गच्दाः सम्प्रकोत्तिताः।

गृणोव्यभिद्धावगतः श्रोवस्यमिव सर्वतः ॥

गंगावानुकसमेः चिनैः कायवान् चित्तत्वचणम्।

म वित्त सर्वसत्त्वानां चित्तास्य नाटकोद्ववम्॥

गंगावानुकममेः कन्त्यः संसारस्थितिसस्यवम्।

पृविनवासं ममयं दिनवयमिव स्वरेत् ॥

गंगावानुकसमान् कन्त्यान् म्यारेट् दृद्यायिष्याः॥

पृत्याच भगवान् समयाभिद्धः। वज्जच्युर्वचयोतं वज्ज-

बुडाभिज्ञार्थसंसिडीं बुडकायसमो भवत् । गंगावालुकसंख्येस परिवारेः परीहतः । विचरत् कायवाग्वजो लोकधातुं समन्ततः ॥ संवासमयसंयोगमुपसाधनसम्भवम् । साधनार्थसमयं च महासाधनचतुर्थकम् ॥

<sup>1.</sup> C° हरि°। 2. Aomits. 8. B° वृषानां। 4. B भूंतते च। 5. C निरास। 6. Aomits. 7. BC वृष्टानिवास। 8. C° कृटिवि°। 9. BC° सिश्चित्।

विज्ञाय वक्तभेदेन ततः कर्माण साध्येत । सेवासमाधिनंयोगं भावयेत् बोधिम्त्तमम् ॥ उपसाधनमिद्धारो वजाव्यतनविवारवम् । साधने चोटनं रोक्तं सन्ताधिपतिभावनसः॥ महासाधनका सेषु विम्बं खमन्त्रविज्ञणः । मक्टेऽधिपतिं ध्यात्वा सिदाते ज्ञानविज्ञवाः ॥ सेवाचानासृते नेव कर्त्तेयां सर्वत: सदा। एको हि सर्वमन्ताकां सर्वमन्तार्ध<sup>3</sup>माधनः ॥ महाटवीप्रदेशेषु विजनेषु महत्स् च। गिरिगद्भरकुर्तिष सदा सिविरवाप्यतं ॥ दुखाइ भगवान् महासाधनवजः। **षष वक्तवतुष्कोन' सेवा कार्या**° हढ़वते:। विवज्रकायमन्त्रेष<sup>ः</sup> भावयन सिडिमश्र्ते ॥ चतुःसम्ध्यप्रयोगेन पंचस्थानेषु बुह्मिगन्। चौ कारचान विजेश ध्यात्वा सम्बरमा विशेत्॥ दिनानि सप्त पर्च च मासमप्यव्हमेव च। जत्यादा वक्तसमयं लघु सिविरवाप्यते ॥ विस्तरेण मया प्रोक्तं दिनभेदप्रचोदतः। पचाभ्यनारतः सिडिन्ता गुद्धायसक्षवैः ॥ तवेदमपसाधनसम्बर्विषयम् ।

<sup>1.</sup> A ° ध्वति । 2. A ' सुष्। 3. A तन्त्रतस्वार्थे , C मन्त्रतस्वार्थे । 4. A ° ब्लोबे, B बवाचार्येष । 5. C सर्वो काया। 6. B समितेन, C

बुदकायधरः श्रीमान् चिवकाभेद्यभावितः।
चिष्ठानपटं मेऽद्य करोतुं कायविज्ञवः॥
दय्यदिक्संस्थिता बुद्दा चिवकाभेद्यभाविताः।
चिष्ठानपटं मेऽद्य कुर्वन्तु कायलिवतम्॥
तत्रेटं साधनसम्बरविषयमः॥

धर्मो वै वाक्षयः श्रीमान् विवज्ञाभेदाभावितः। षधिष्ठानपदं मेऽद्य करोतु वाक्य'विज्ञयः॥ दश्रदिक्संस्थिता बुद्यास्त्रिवज्ञाभेदाभाविताः। पधिष्ठानपदं तस्य कुर्वन्तु वाक्षयोद्ववम्॥

'तत्रेदं महासाधनसम्बरिवषयम् । चित्तवज्ञधरः श्रीमान चिवज्ञाभेद्यभावितः ।

। चत्तवज्ञ घरः श्रामान् । चवज्ञामद्यभावतः । यिष्ठानपदं मेऽद्य कुर्वन्तु चित्तविज्ञवः ॥ दशदिक्संस्थिता बुबाः चिवज्ञाभद्यभाविताः । यिष्ठानपदं मेऽद्य कुर्वन्तु चित्तसकावाः ॥ बुबो वा वज्जधर्मी वा वज्जसत्त्वीऽपि वा यदि । यतिक्रमेद्यदि मोष्ठातमा स्फुटेयूनीच संग्रयः ॥

द्रति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरङस्यातिरङ्खे गुज्ज-समाज मङागुज्जतन्त्रराजे समयसाधनायनिर्देशपटको हाट्गोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> A कुर्बन्तु। 2. This verse is repeated in C. 8. A सप्ताधी। 4. A वाज् °। 5. B omits from तचेंद्र to (चत्तककावा: , 6. A विकाश: , C repeats दमदिक्धेक्सिता to वाक्षकोञ्जय after this.

### त्रयोदयः पटसः ।

चय भगवनाः सर्वतद्यागता ज्ञानवद्याग्रचारिणः सर्व-सत्वार्थसंभूता<sup>।</sup> बोधिसत्वाद्य घौमन्तः प्रणिपत्य मङाणास्तारं सुनिं मत्त्वार्थविज्ञणं पूजा<sup>3</sup>समयतत्त्रज्ञं बज्जघोषसुदीरयन् ।

यहो बृह 'नयं दिव्यमहो बोधिनयोत्तमम् ।
यहो धर्मनयं यान्तमहो मन्तनयं दृदम् ॥
यनुत्पद्मेषु खंभीव स्वभावातिययेषु च ।
निर्विकल्पेषु धर्मेषु 'ज्ञानोत्पादः प्रगीयतं ॥
भाषस्व भगवन् रस्यं सर्वधर्म 'समुचयम् ।
वच्चवापं महाज्ञानं निकायाभिटामगडलम् ॥
प्राप्यते बुहज्ञानानि निवचाभेदाभावनः ।
वपन् वच्चप्रयोगेन मद्वबहेरिधष्ठाते ॥
कुलानां सर्वमंत्रायां कायवाक् चित्तलच्याम् ।
मंत्रवापं प्रघोषाध वच्चवापमुदाहरन् ॥
बृहाख वाच्चसंभूताः कायवाक् चित्तविचनः ॥ इति ॥
स्व वच्चपरः शासा ववच्चानसंभवः ।
कर्ता स्वष्टा वरायायो वच्चवापमुदाहरत् ॥।

<sup>1.</sup> BC ° सम्बोगा: । 2. A वासत: । 3. A सर्वार्ध ° । 4. C ° धर्म ° । 5. AB भूतेषु । 6. AB ° मन्द्र ° । 7. A मृत्वन्तु ज्ञानसागरा: । 8. C ° होरवेत ।

वर्षववसमय्बुङ्गत्वार्धभावनासम्बोधिपटबद्मयोदगः। सर्वमंत्रार्थनापेषु त्रिवच्चाभेद्यलचग्रम्। त्रिभेदं। वचपर्यन्तो न्यासोऽयं त्रिवचमुच्यते ॥

### दुखाइ च।

विविधं स्फ्रंगं कार्यं कायवाक्चित्तसन्निधीं । चनेन जापवजेग वजचित्तसमी भवेत ॥ <sup>3</sup>व्डानां कायवाकचित्तं ध्याखा पृजाप्र'**कल्पनम** । कर्त्तव्यं ज्ञानवज्रेण दुइं बोधिसमावहमः ॥ चयवास्फ रणं कार्यं चिभेदेन प्रति प्रति । कायवाकचित्तनैरात्मां ज्ञानचित्तेन संस्किन्ते ॥ उचारयन स्फर्वडचं समाप्ती संहारमादिशेत्। ददनात सर्ववहानां ज्ञानोन्मीलितचन्न्वाम् ॥ कायवज्ञाभिसम्बोधिं भावाभावविचारगम् । बह्दकाय द्वित प्रोत्तः कायजापः स उच्यते ॥ वाक्यं समय संबोधिः शब्दाशब्दविचारगम्। वाग्वच दूति प्रोक्ती वागुजापः स उच्यते॥ चित्तसमयसंबोधिः स्थितिवचविचारसम्। वस्रवित्तमिति प्रोक्तं चित्तवापः स उच्यते ॥ चयानगमजापेन निःख्भावेन चामणा। विचारगं चाध्वबर्देभ्यो रत्नकापः स उच्चते ॥ म्फर्णं कायमेघेन बहुचेनानामन्ततः। गमनागमनवजार्थममोघजापः स उच्चते ॥

<sup>1.</sup> A ° द्य ° | 2. A सम्बिधी | 3. These two lines are repeated in C. 4. A ° द्य ° | 5. AB विवयवित्तसभो भवेत् । 6. B° स्म ° | 7. A ° का ° | 8. A ° याभि ° |

मुबोति मन्बाचरपदं खवजैर्घष्टमगडलम् । कोधमग्रसानेन कोधनायः म उच्यते ॥ <sup>1</sup>कामाधें विद्वलीभृतान सर्दवागहितेषिगः। मत्वा°न्मोइपदे स्थाप्य मोइजाप द्रति स्नातः ॥ रागवज्ञोद्भवं वाचं कायवाकचित्तसंस्थिताम्। सत्वान् ' रागंपदे स्थाप्य रागजाप द्वति स्मृतः ॥ देववचोद्भवं चित्तं कायवाक चित्तसंस्थितम्। सत्त्वान देवालये स्थाप्य देवजापः स उचार्त ॥ विवजसमयं तत्रं मध्यमं समयविज्ञणमः। तदेव सर्वे विकाशां जापो नपंसक उचाते ॥ वज्राधिपतयः सर्वे रागतत्वार्धीचन्तकाः । कुर्वन्ति रागजां बोधिं सर्वसत्विहितैषिणीम् ॥ लीचनाद्या महाविद्या नित्यं कामार्थतत्वराः। सिध्यन्ति कामभोगैस्त् भेव्यमानैर्यथेकृतः॥ मोइसमयसभाता" विद्याराजानो विज्ञण:। नपंसकपदं सिद्धाः ददन्ति सिद्धिमृत्तमाम ॥ क्रोधा हेषालये जाता नित्यं सारणतत्परा:10 । सिध्यन्ति सारवार्धेन सेव्यसानैर्वधेकतः। ॥ बुत्याच भगवान् सहापुरुषसमयः।

<sup>1.</sup> This line is incomplete in A. 2. C सर्वा । 8. C ° ई । 4. C सर्वान् । 5. C रानोदिषि ° । 6. C समय ° । 7. C ° भावकाः । 8. C ° भोगेन । 9. A ° सुन्नता । 10. A has क्रोधात् देवासर्वे जाता निर्स्थ सिध्यन्ति सारचाः । 11. This line is incomplete in A.

इदि मध्यगतं चन्नं भावयेत् ज्ञानविज्ञांशाम् । स्वक्रमग्रहलमध्यस्यं चक्रमन्त्रार्थं भावना ॥ ष्टि मध्य'गतं वर्त्तं भावयेत् ज्ञानविद्यशः । वक्रममदलमध्यम् वक्रमंत्रार्थभावना ॥ इदि मध्यगतं रतं भावयेत् रत्नन्तानिनः। **รสมก**ะสมของ รสมัสเข็มเสก แ इटि मध्यगतं पद्मं भावयेत् पद्मन्नानिनः । धर्ममगदसमध्यम् पद्ममंत्रार्थभावना ॥ इदि मध्यगतं खर्झ भावयेत् खङ्कद्वानिनः। समयमगडलमध्यस्यं खड्डमंत्रार्धभावना ॥ सर्वमग्डलपार्खेष् सर्वबुद्धान्निवेशयेत्। पंचरिक्सप्रभेदेन स्कारयन बोधिमाप्रते॥ स्फ्रां सर्वमंत्राणां दिधाभेदेन कीर्तितम्। निकायवज्रभेदेन संहारस्फरणं भवेत ॥ कायस्वभावं कायेन चित्तं चित्तस्वभावतः। वाचं वाचखभावेन पुच्य पुजासवाप्रयात्॥ महामगदनच्केना पंचवक्रविभावना । सध्ये त्वधिपति ध्यात्वा स्वविस्वं निकायविक्रवसः ॥ विम्बं खमंचवचस्य मग्डलानां चत्रष्टयम् । चतुर्वर्षेन संकल्पा इदि संवार्यभावना ॥ वज्रचतुष्टयं कर्म<sup>ः</sup> करोति ध्यानविज्ञणः। एषो हि सर्वमंत्रायां रहस्यं परमयाख्वतम् ॥

<sup>1.</sup> C° चिक्ति°। 2. सध्यचकार्ध°। 8. B वच्च°। 4. Bचक्रां। 5. C° प्रदेशिन। 6. AC° शेत्। 7. AB° शे। 8. A° श्रमिदं।

शान्तिके लोचनाकारं पौष्टिके पद्मविज्ञणम्। वस्ये वैरोचनपटं वस्त्रतोधीऽभिचारकी ॥ दूदं तत सर्वसंवागां गुद्धां विकायसंभवम् । निर्मितं ज्ञानवज्ञेग क्रियानाटकलितम्॥ यभक्रिवादिनः मत्वा निन्दकाचार्यविचिणे । अन्यंषामि दष्टानामिदं कार्यं प्रचीदनम्॥ दुखार भगवान् महान्तानचक्रवचः। त्रैधातुकस्थितान्सर्वान् बुडकाये<sup>।</sup> विभावयत् । सम्प्रटोद्धाटिता<sup>°</sup>न् क्रत्वा ततः कर्मप्रसाधनम् ॥ खधातुमध्यगं वजं पंचग्रलं चतुर्मखम् । मर्वाकार्वरोपेतं वज्रसत्वं विभावयेत॥ बाध्वसमयमंभूतं बुहचक्रं विभावयेत । दचपायाविदं कार्यं बुद्दचकं महाबलम्॥ सत्वान् दशदिक्संभृतान् बृदकायप्रभटतः। संहत्य विगडयोगेन खकाय तान् प्रवेशयेत्॥ स्फारणन्तु पृनः कार्यं ब्हानां ज्ञानविचिषास् । क्र.हान् क्रीधाकुलान् ध्यात्वा विकटोत्कटभीषणान् ॥ नानाप्रहरणहस्तायान् मारगार्थायाचिन्तकान्। घातयनो महादृष्टान् वज्रसत्वमपि खयम ॥ बुद्धास्त्रिकायवरदाः तिवचालयमगद्धले । ददाति सिर्धि मोद्यातमा चियते नाव संशय:॥ दिनानि सप्तेइं कार्यं बहस्यापि न सिध्यति ।

B स बुद्धान् । 2. A सम्पूर्णं घोटितं, C सम्प्टोद्दोतिकां ।

॥ वक्रसमयाचाचको नाम समाधिः ॥ वधातुमधागं चक्रं वक्रक्वालाविभृषितम् । सर्वाकारवगेपितं वैरोचनं प्रभाववेत् ॥ ताध्वसमयसंभृतान् वक्रसचान् मङायशान् । वक्रं स्फृलिङ्गगडनं पाणौ तस्य विभाववेत् ॥ सच्चान् दशदिक् संभूतान् वक्रकायप्रभेदतः । सं इत्य रिम्मयोगेन स्वकाये तान् प्रविभयेत् ॥ स्फृरणं सर्ववक्षाणां कार्यं ज्ञानायवृद्धिनाः । गृर्शयन्तु मर्ववृद्धातमा कायवाक् वित्तयोगिनः ॥ धरं वक्षधरः श्रीमान् धाञ्चाचकप्रभेदतः । वक्षणादीप्रवपुषा स्कारयामि तिकायवान् ॥ संवयेयदि समयं विश्वीयेतं न संश्रयः ।

।। चक्रसमयाज्ञावज्ञो नाम समाधि: ।।
ववज्ञमधागं चिन्तेहुवमग्रहलविष्णम् ।
यमान्तकं महाज्ञकं खवज्ञास्यं प्रकल्पयेत् ॥
वृवांस त्राष्ट्रसंभृतान्' प्रविष्टांस्त्रिकायमग्रहले ।
पुन: संस्पारयेहुडान् यमान्तकाकारसद्विभान् ॥
सत्त्वांस्र त्राष्ट्रसभृतान् रिपृषां दृष्टचेतसाम् ।
घातितान भावयेत कृष्ठ इटं वजाञ्चामग्रहलम् ॥

।। सर्वसमयसंभवयमानाकसमान्य<sup>s</sup>विकायान्नावको नार समाधि:॥

<sup>1.</sup> A° दिशि | 2. AC° वन्धुना | 3. A° योगत; । 4. B° सम्लाख | 5. AB omit ° समान्य ° |

कायवाक्षित्तवज्ञेस् स्वमन्दार्थगुषेन वा। षधवा [पीष्प] समये षाज्ञाचक्रप्रवर्त्तनम् ॥ रचार्थं सर्वमन्दायां कार्यं ज्ञानायविज्ञयाम्। इटंतत् सर्वबुदानां बोधिरचार्यम्चाते॥

दुत्याइ भगवान् बोधिचित्तः।

खन्नमध्यां धर्मे वैरोचनायसंभवम् । ध्यात्वा विकायवचायं चामनत्तु प्रकल्पयेत् ॥ खधातुं मर्वेबुद्देस्तु परिपूर्णं विभाववेत् । मन्त्राचरपटं ज्ञानं चित्ताकारं प्रकल्पयेत् ॥ पुनस्तु संस्फ्रर्नत् बुद्दान् चित्तवज्ञप्रभावितान्' । चित्तवज्ञमिति क्षत्वा चिकायं तान् प्रवेशयेत्॥

दृत्याह भगवान् खवचसमयः॥ वच्चमन्त्ररत्नप्रद्योत-करो नाम समाधिः॥

सर्वाकाग्वरोपेतं वज्रसमं विभावयेत्। बुढांस्तु क्रमणः स्थाप्य जलस्योपिर चंक्रसेत्ं। समयोदकप्रयोगेन मुर्धि पादविभावनम्॥ इत्याष्ट्रभगवान् स्वभावज्ञदः॥ वज्जोदिधिपदाकानो नाम

समाधिः॥

माष्टेन्द्रमगडलं ध्यात्वा मध्ये क्रोधं कुलं न्यसेत्। कर्मवज्ञपदाकानां मूर्धि तस्य विभावयेत्॥ इत्याष्ट्रच ॥ सर्वतीर्थप्रवारिदसामानवज्ञो नाम समाधिः॥

<sup>1.</sup> A ° स्वीय °, B पीष °, C ° भ्लोष °(?)। 2. A ° प्रयोजनम्। 8. A चिकायं, C चिच्चार्य। 4. C ° विना। 5. C कद्मयेत्। 6. B ° धा °। 7. BC प्रवा °।

वर्षववामययाक्षतत्त्वार्थभावनासम्बोधिषटतक्क्षवोदयः। क्रोधाकारं चिवच्चायान् पीतिकिंजस्कसद्विभान्। गिरिराज द्वव सर्वान् ध्यात्वा मृर्धि प्रभावयेत्। बुद्यसैन्य'मिप स्तको<sup>क्ष</sup> सियर्तनाव संशयः॥

द्रव्याः भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तसंभवः ॥ सर्व-सैन्यस्कानो नाम समाधिः॥

रिपुसन्वासनसमये द्वदं ध्यानं प्रकल्पयेत् । चित्रक्रमेद्यदि बुद्यः स्फुटते नाव संशयः ॥ दृत्यादः भगवान् चिवचसमयः । द्वैकारकीलकं ध्यात्वा पञ्चग्रुलप्रमागतः ।

वज्जकोलं क्रतं तेन इदये तिहभावयेत्। बुहसैन्यमपि क्रुडं नाधं गच्छेत्र संगयः॥

शिष्ठमङापङारो नाम समाधिः ।।
नगर् वाऽष्यथवा याम विषये वा प्रयोजयेत् ।
भनेन नित्यं भवेत् शान्तिः सर्वरोगिवविजिता ॥
भन्तित्वं भवेत् शान्तिः सर्वरोगिवविजिता ॥
भन्तित्वगतं वज्ञं पञ्चशूलं प्रभावयेत् ।
कल्पोहाङमिव ध्यात्वा पुनः संडारमादिशेत् ॥
स्फ्रणं च पुनः कार्यं रत्निन्तामिणप्रभैः ।
भावयेत् धर्ममेषान् वै चिम्पिलं समादिशेत् ॥
भनेन ध्यानवज्ञेष दुणूरोऽपि प्रपूर्वते ।
स भवेत् चिन्तामिषः श्रोमान् दानवज्ञप्रसाधवः ॥
बुक्रमेष्वर्मे प्रमेर्वेज्ञस्त्रेष्ठ तत् स्फुरेत् ।

<sup>1.</sup> B° संघ°। 2. ABC चस्ते। 8. BC° मीदापद्दो। 4. AB ° संघान। 5. C° रखेत।

विकल्पासंस्थ्येयस्थानं सर्ववद्वैरिधष्टाते । दुरं तत मर्वबद्दानां कायगृष्ट्यमनाविल्य ॥ ॥ सर्वसत्त्वरीगापनयनवन्त्रसंभवी नाम समाधिः ॥ ध्यानवज्ञेष समादानं यत्र स्थानं समाचरत । भनेन ध्यानयोगेन तिष्ठन बुहैरधिष्ठात ॥ ध्वजासृतमद्वाराजं वज्जकीलं प्रभावयेत । निखनंहगदिक्चकं स्फ्लिंगज्वालमन्निभम्॥ दृत्याह च ।। जगदिजयशान्तिवकी नाम समाधिः॥ खधातुमध्यमं चिन्तेत् शान्तिमगडलस्त्तमम्। विक्वं वैरोचनं ध्यात्वा इदयेऽय प्रविन्यसेत्॥ खधातं लोचनायैश्व' परिपृषे विभावयेत । संहत्य रश्मिपिगडेन चारकास्य निपातने ॥ रोमकूपायविवरैर्युडमंघान् स्फर्गत् वतीं। षभिषेकं तदा तस्य बृहमेघा ददन्ति हि। चनेन वक्तसमयः श्रीमान् भवति तत्वयात्॥ ॥ बहसमयमेघ'व्युष्टी नाम समाधि:॥ खवच्चमध्यमं चिन्तेत् माहेन्द्रमग्रुखं श्रभम् । बिम्बं धर्मपरं धात्वा हृदये वाऽय विन्यसेत्॥

ख्यातुभवनं रस्यं पाग्डरास्टीः प्रपृर्येत् । 'संइरेत रिम्निपिग्डेन रक्षचिन्तामणिप्रभम ॥

<sup>1.</sup> AB ° सा। 2. AC ° तबेत्। 8. C बुध:। 4. C omits ° सेघ °।
5. A °धरं °। 6. AB ° ने। 7. Two lines from here are repeated in B and C.

सर्वेववसमयव्युष्ठतस्वार्थभावनासम्बोधिपटसस्त्रयोदगः ।

कायवाक् वित्तनिकयेऽधिनै। तम्र निवेदयेत्। रोमकूपायविवरे रत्नमेघान् म्फरेत् वृतौ ॥ भावयेत् धर्ममेघान्वै चिमधेकं समादिशेत्। चनेन ध्यानवचेग दुष्रोऽपि प्रपृथेतेः। स भवेत् चिन्तामणिः श्रीमान् दानवच्छाःसाधकः॥

धर्मसमयमेषव्युषे नाम समाधिः ।
 विधातमध्यमं चिन्तेत् वज्जनद्राधि भगउत्तम् ।
 विस्तं खवजधमांग्रमधिनो इदि वि न्यसित् ॥
 बुदेश वोधिसचेश परिपूर्णं लमण्डतम् ।
 पञ्चरिक्सप्रयोगेण तेजस्य निपातयेत् ॥
 स भवेत् तत्त्वणादंव सर्वबुद्दमनोत्त्रत्वः ।
 सञ्जुशौतुन्यसद्वागः स भवेत् पर कर्मकृत् ॥
 ददाति च प्रष्टद्यासा चमिष्कं महोत्युकः ।
 वशमानयति जनान् सर्वानः दर्शनेनेव चोदितान् ॥

॥ रत्नसमयमेष्ठव्युष्टो नाम समाधिः॥ खवळं राज्ञसैः क्रूरैखराङैः क्रोपसुद्दावयैः। य्यानौर्विविधैः काकेर्गृष्टैः खानैः प्रभावयेत्॥ यान्येयस्कराख्यं तुः भावयेत् रिपवः सद्दा। प्रभावयेत्। प्रयोजयेत्॥ प्रयोजयेत्। प्रयोजयेत्॥ प्रयाज्योगं प्रयोजयेत्॥ प्रयाज्याक्ष्यं सर्वेषुद्वानां ध्यात्वा योगं प्रयोजयेत्॥ प्रयाज्याक्षयेरायं सर्वोक्षयं प्रभावयेत्। नानाप्रकरवाधरेराकुालोः ज्ञियते रिपुः॥

<sup>1.</sup> C1° धिंनी इं, C2 A° धिंनंतु। 2. B° पूरवेत्। 8. C° चार्षं°। 4. C° चार्षं°। 5. A द्वद्ये। 6. A° द्वः°। 7. AC जनत् सर्वे। 8. AC ° त:। 9. A° संस्तुच। 10. AB add प्रभावदेत्।

बुडो बच्चधरी वापि यदानेन प्रभाव्यते । पचाभ्यन्तरपूर्वेन सियते नात्र संशय: ॥ ॥ वज्जमेषसमयव्युष्ठो नाम समाधिः॥ विमखं वैरोचनं चिन्तेत् शरत्का गडसमप्रभम्। सित्रम्पामहारतां जटामक्टमगिडतम् ॥ विसुखं विज्ञणं चिन्तेत्क्षणारक्तसिताननस्। जटामुकुटधरं दीप्तं लोकधातुसमाकुलम् ॥ विसखं रागिणं चिन्तद्रक्तक्षणसिताननम्। जटामुकुटसंभोगं भावयन् सिध्यतं ध्रुवम् ॥ चक्रं वर्चं महापद्मं सव्य'पाणी विभावयेत्। षडभुजान् भावयेत् वचान्नानाप्रहरग्रधरान् शुभान् ॥ लीचनां चिमुखां चिन्तेत् मर्वसत्त्विहतैषिणीम्। सितक्षणामद्वारक्तां चारुक्षपां विभावयेत ॥ खवजनेत्रों महाराज्ञी त्रिमुखां भावयेत्सदा। क्राचारक्रसिताकारां चारुक्रमां विभावयेत ॥ वाम्बज्ञीं च " महाराच्ची चिमुखां भावयेत्सदा। रक्तसितक्वषाकारां चारवणीं विभावयेतु । वज्ञोत्पनधरां विद्यां निमुखां कान्तिसुप्रभाम ॥ पीतक्वषासिताकारां भावयन् ज्ञानमाप्रयात्। यमान्तकं महाक्रीधं त्रिमुखं क्रुड'सुप्रभम्॥ भयस्यापि भयंतीच्यां क्षणावर्षे विभावयेत्। चपराजितं महाक्रोधमहाहृशसनादिनम् ॥

<sup>1.</sup> A° दिचिष् । 2. ° আৰ A নিৰী। 8. These two lines are repeated in A and C. 4. A° আলোল ।

विसुखं स्फलिंगगइनं विस्फुरनः विचिन्तयेत्॥ इयगीवं महाक्रोधं कल्पोहाइमिवोइवम्। विमुखं दृष्टपदाकानां भावयेत् योगतः सदा ॥ वज्रास्तं महाक्रोधं स्फलिंगाकुलचतसम्। दौप्तवज्ञनिभं क्रुरं भयस्यापि भयप्रदम्।॥ टिकराजं महाक्रोधं विसर्वं विभयप्रदम्। चतुर्भजं भयस्यायं टिक्कराजं प्रभावयेत् ॥ महाबलं महाबच्चं त्रैलोक्यार्घार्थधारिगाम<sup>2</sup>। नामकं मर्बटष्टानां चिमखं भावयेत सदा ॥ नौलदगडं । महाक्रोधं वैलोक्यस्य भयप्रदम<sup>®</sup>। विसखं विवक्तसंभृतं तीच्याञ्चालं प्रभावयेत्॥ वच्चाचलं महाक्रोधं की करं वच्चसंभवस । खड्मपाश्चरं सीम्यं चिमखं भावयेत व्रती॥ एकाचरं महोषाोषं विस्फरनां समन्ततः। विसुखं विज्ञणं दोप्तं भावयत् ध्यानसगडले॥ शुक्षं ज्ञानायधरं क्रारं भयोदधिसमप्रभम् । विमुखं ज्वालार्चिवपूषं भावयेत ध्यानसूप्रभम् ॥ तेलो राशिल योषाी छं ये चाको सक्तवस्थिताः । एभिः समयसंभोगैभावनीयाः प्रति प्रति ॥ षमितानि समाधीनि मन्त्राणां समुदाइताः ।

<sup>1.</sup> B अर्थनारं। 2. A ° काधातुष्ठारियम्, C ° कार्यान्तप्रारियम्। 8. In B and C the descriptions of सच्चाद्यतः and टिक्सिय follow this line. 4. A adds चा 6. C ° जायं। 6. C अर्थनारं। 7. B ° न्तरं। 8. C चिक्रियं। 9. B ° दोरयेत्।

एकैकस्य तुक्रोधस्य बहुत्वे तुविधिष्यते॥ खधात्मध्यगं चिन्ते त् खक्कमण्डलमुत्तमम्। ब्ह्रविस्वं प्रभावित्वा वैरोचनं प्रभाववित ॥ खच्छं चन्टनिभं शानां नानारिक्ससम्प्रभम । षादर्शमिव संभूतं तैधातुकस्य मग्डलम् । सर्वालकाररचितं ध्वात्वा बोधि स पश्चिति ॥ चनन ब्हमाहास्यं सर्वलोका<sup>।</sup>वशंकरम् । प्राप्यते जन्मनीहैव ध्यानवच्चप्रभावनै:॥ ॥ वैरोचनसमयं संभवचार्वको नाम समाधि: ॥ खधातुमधागं चिन्ते त वच्चमग्डलमुत्तमम्। ब्हबिम्बं प्रभावित्वा वक्तमत्तं विभावयेत ॥ खच्छकायनिभं क्र्इंनानाज्यात्तभयप्रदम्। सर्वाकारवरोपेतं सर्वालङ्कारभुषितम् । ध्यात्वा ज्ञानपदं शानां लघ् वज्ञत्व<sup>3</sup>माप्नयात् ॥ **चनेन वज्ञमाहातां सर्वसत्त्ववशंकारम ।** प्राप्यते जन्मनीहैव ध्यानवज्रप्रयोगतः । ॥ सर्ववज्ञममयसंभवचारुवच्चो नाम समाधि:॥ खुक्जमधागं चिन्ते हर्ममण्डलम्त्रमम्।

खवजमधार्गं चिन्ते हमेमरहलमुक्तमम् । बृह्वविम्बं प्रभावित्वा धर्मसर्चं विचिन्तयेत् ॥ खुक्कवायधरं सौन्यं सर्वालङ्कारभूषितम् । रस्मिनेघमशाचक्रं विस्फ्रुरन्तं प्रभावयेत ॥

<sup>1.</sup> A ° सत्त ° | 2. A omits ° समय ° | 8. A ° सत्त्व ° | 4. AC ° मचोदित; | 5. A तत्त्व | 6. A " वर्षा |

चनेन धर्ममाहारस्यं विकायाभेदासस्यम्। प्राप्यते जन्मनीहैव च्चानोद्धिविभृषणम्।।

- प्राप्यत जन्मनाइव ज्ञानादाधावम्यवाम् ।।
  ॥ धर्मसत्व'समयसंभवचाकवज्ञी नाम समाधिः ।।
  खबजमध्यगं चिन्तेत् चक्र'मगडलमुत्तमम् ।
  खुडबिम्बं प्रभावित्वा लोचनायौं विभावयत् ॥
  चाकवक्कां विणालाज्ञीं नानाभरणभृषिताम् ।
  सर्वलज्ज्ञासंपूर्णां विकायायैधारिणीम्' ॥
  पाणी प्रभावयेत् चक्रं चैधातुकवग्रह्वरम् ।
  सर्वसिडिकरं ज्ञानं चक्रं चिनामणिप्रदम् ॥
  ॥ लोचनासम्याज्ञानप्रमाग्रवते नाम समाधिः॥
- ॥ खभानुरिक्समेववचाल्हाट्नवती नाम समाधिः॥ खवचमध्यगं चिन्तंबर्ममग्रुलमुत्तमम्। बुद्दावस्यं प्रभावित्वा धर्मवचौं प्रभावयेत्॥ चासवक्कां विशालाचौं पद्मरागेन्द्रसद्भिभाम्। मायाजालायसंभृतां रागरक्वरिप्रयाम्॥

 <sup>1.</sup> A ° वृष्य ° । 2. A चृन्दू ° । 3. A चिसाया प, ° C चियानाय ° ।
 4. BC add बुचिब्बं प्रभावित्वा खुवच्चाणीं प्रभावस्ति । after this line. 5. C वृष्य ° । 6. C रह्मं ।

सर्वज्ञचासंपूर्णी सर्वाज्ञारभृषिताम्। पाची रक्तोत्पलं ट्रियं सर्वबुद्यप्रभावितम्॥ धर्मज्ञानाकरं द्रियं गृष्टां समयविज्ञवाम्।

धर्मसमयतत्वाभिसस्वोधिदर्शनवको नाम समाधिः ॥
 ख्वक्तमध्यगं चिन्नेत् सिडिमग्डलं मुत्तमम् ।
 बुद्धस्यं प्रभावित्वा तारायीं तु प्रभावयेत् ॥
 चार्ठवक्तां विशालाचीं नानाभरणभृषिताम् ।
 पौतवर्गिनभां ध्यात्वा स्त्रीशाठ्यः मदनोत्स्वाम् ॥
 पाणी प्रभावयेत् व्यक्तं उत्पत्तं पौतसद्विभम् ।
 वक्तसमाधिसंभृतं भवसत्त्वनमस्त्रतम् ॥

ससयतारायवती नाम समाधिः ॥
 खवचमध्यां चिन्तं त् सूर्यमग्डनमुत्तमम् ।
 बृडविस्तं प्रभावित्वा यमान्तकायं विभावयेत् ॥
 स्फृलिङगङ्गं दीप्तं संकृडं भव<sup>3</sup>मग्डलम् ।
 रक्तार्चं दंष्ट्राविकटं खद्वपाणिं विभावयेत् ॥
 सुकुटे वेरोचनपदं ध्वात्वा तृष्यन्ति विच्चणः ।
 एषो हि सर्वक्रोधानां समयो ज्ञानविज्ञणाम् ॥

॥ यमान्तकस्पुरवावभासं व्यक्ते नाम समाधिः॥ खवज्जमध्यगं चिन्ते त् मूर्यमगडलमुत्तमम् । बृद्यबिन्दं प्रभावित्वाऽपराजितास्य प्रभावयेत्॥ स्पुलिक्कगक्षनं दोप्तं सर्पं मगिडतमेग्वलम् । विकरालं विकटवक्तं सितवर्थं प्रभावयेत्॥

<sup>1.</sup> B° लच्चण ° | 2. A विसाध्य ° | 3. A सूर्य ° | 4. A चकार्च। 5. A° सन ° | 6. A सूर्य ° | 7. C° व्यं।

मुकुटेऽचोभ्यसमयं धात्वा तुष्यन्ति विज्ञनः। एषो हि सर्वक्रोधानां समयो ज्ञानविज्ञनाम्॥

॥ भवराजितवज्ञ'व्युक्षे नाम समाधिः।।
व्यवज्ञमधागं चिन्तं त् सूर्यमग्डलमुक्तमम्।
वृद्वविम्नं प्रभावित्वा क्ययोवं प्रभावयेत्।।
मृण्विक्वगक्ष्मं कृदं विस्मृरन्तं समन्ततः।
मृष्वेदृष्टपदाक्रान्तं रक्तवर्णं विभावयेत्॥
मृजुटेऽसितमंबृद्धं धात्वा तृष्यन्ति विज्ञवाः।
एषो कि सर्वकोधानां समयो ज्ञानविज्ञवाम् ॥
।। क्ययौवोत्यक्तिं मंभवव्युक्षे नाम समाधिः।।

इययोवोत्पत्ति संभवव्यूहो नाम समाधिः ॥

खवजमधागं चिन्तं त् सूर्यमण्डलमुत्तमम् ।

बुहविम्बं प्रभावित्वा वज्ञासतं प्रभावयेत् ॥

स्पुलिङ्गग्डनं दौगं वज्जमेचममाकुत्तम् ।

कृद्वं सरोषणं कृष्णं तौत्त्वादृष्टं प्रभावयेत् ॥

सुकुटेऽचोभ्यसमयं धात्वा तुष्यति क्रोधधृक् ।

एषो हि सर्वक्रोधानां ममयो दुरतिक्रमः ॥

श चस्त्रसमयसभाववज्ञो नाम समाधिः ॥ खवजमधागं चिन्ते त् सूर्यमग्रङलमुत्तमम् । बुद्धबिन्दं विभावित्वा टिक्सित्वं प्रभावयेत् ॥ क्रूरं विक्ततकियां यं भयखापि भयक्करम् । सर्वोलक्कारसंपूर्वं भावयेत् वज्जसुप्रभम्ं ॥

Bomits ° वृद्ध ° । 2. BC ° वृद्ध ° । 3. A दीमं। 4. A ° विद्धां
 C वृद्धां प्राप्त , B ° धारिवाम् । 6. A ° त्यादन ° । 7. A देशे ° ।
 A ° स्पाप्त ।

मुकुटिऽचोभ्यसमयं धाःत्वा तुष्टिप्रवर्धनम्। एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः ॥

। ध्यानवस्तरकोधिरतिनांस समाधिः ॥

खवस्तर्था पंचिन्तेत् सूर्यसग्डलसुत्तसम्।
बुद्दवस्त्रं प्रभावित्वा सहावनं प्रभावयत्।।

स्फुलिङ्गग्डनं दोप्तं विवचालयसग्डलम् ।
कूरं पाश्रधरं कृदं भावयेत् वलविज्ञासम्।

मुक्टिंऽचोभ्यससयं धात्वा तृष्टिप्रवर्धनम्।

एषो हि सर्वकोधानां समयो दुरितकसः।।

॥ विवलवच्चों नाम समाधिः॥

ववजमधार्गं चिन्तं त् सूर्यमगडलसुत्तमम् । ६ इविस्वं प्रभावित्वा नीलवज्यं प्रभावयेत् ॥ क्राचारूपधरं तीच्चां क्राचाोदधिविवर्धनम् ॥ स्फुलिङ्गगइनं दीप्तं भावयेत् द्रगडविज्ञाम् ॥ सुकुटेऽज्ञोभ्यसमयं धात्वा तृष्टिंपवर्धनम् ॥ एषो हि सर्वकोधानां समयो द्रतिक्रमः ॥

॥ वचदगडसमयायवती नाम समाधिः॥ खवचमधागं चिन्तं त् मूर्यमगडलमुत्तमम्। बुद्दिबन्दं प्रभावित्वा चचलायं विभावयेत्॥ केवतं विक्रतं तुद्धं पायखद्वधदाकुलम्'। स्फुलिङगङनं दीप्तं भावयेदचलविज्ञयम्॥ मुकुटेऽचीभ्यसमयं धात्वा तुष्टिप्रवर्धनम्।

<sup>1.</sup> C मर्देनं। 2. B पाप °। 8. A त्रिवच्चमहाबस्तो। 4. C पुष्टि '। 5. A ° धराक्रमं।

एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिक्रमः॥
॥ खवळधातु'समयपदाक्रान्ता नाम समाधिः॥
खवळमध्यगं चिन्तं त् सूर्यमण्डलमुत्तमम्।
बुहविम्बं प्रभावित्वा विद्याचक्रं विभावयेत्॥
सर्वेलचणसंपूषीं चक्रं ज्ञालापरिहतम्।
उणीषचक्रसमयं विस्पुरन्तं प्रभावयेत्॥
मुकुटेऽचोम्यसमयं ध्यात्वा तुष्टिप्रवर्धनम्।
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुरतिकृमः॥

॥ उषाषि "विद्याचल" चक्को नास समाधि: ॥
यवज्ञ "सध्यगं चिन्तं त् सूर्यमण्डलस्तामम् ।
बुद्दविस्यं विभावित्वा वज्रसुस्यं प्रभावयेत् ॥
तीच्याज्ञालार्चिवेषुषं स्मृरन्तं सघवज्ञियाम् ।
वज्रह्तं महाज्ञालं भावयन् सिद्दिमापुयात् ॥
मुक्टें डिक्येम्यममयं ध्यात्वा तृष्टिप्रवर्धनम् ।
एषो हि मवेकोधानां ससयो ट्रितकृतः ॥

वज्रममयसुक्षावज्ञो नाम ममाधिः ॥
 निरोधकोधचक्रीण बुद्दचकृनिषेविणाः ।

 समाधिवज्ञज्ञानानि सिध्यन्ते वज्रमण्डलात् ॥

इति श्रीमर्वतधागतकायवाक् वित्तरहस्यातिरहस्य गुद्ध-समाजि महागुद्धातन्तराजे समयव्युहतत्वार्धभावनासम्बोध-पटलस्वयोटगोऽध्याय:।

<sup>1.</sup> Comits " धातु"। 2. B वजा"। 3. A adds " समय"। 4. A " धार्"। 5. A " धार्"। 6. A " वर्षा।

# चतुर्देशः पटनः।

षद्य भगवान् सर्वतद्यागतसमयाधिपतिर्मेडावचधरः श्रान्ति'समयायं नाम समाधि समापदोमां सर्वतद्यागतभार्थी कायवाकवित्तवचेभ्यो निष्ठारयामास ।

॥ चौँककस्प्रकृत ज्वल तिष्ठ सिडलो<sup>ः</sup> चर्नसर्वार्धमाधनि स्वाइत्॥

> षद्यास्यां गौतमात्रायां मर्वसम्पन्मनौषिणः । तृष्टा इर्षे समिपेटं बुढवचमनुस्मरन् ॥ बुढानां घान्तिजननौ सर्वेकर्मप्रसाधनौ । स्टतसंजोवनौ प्रोक्ता वचसमयचोटनौ ॥

# दुत्याह च ॥

षद्य भगवां स्त्रिकायममयको धवचः भावाभावसमयवर्षः नाम ममाधि समापद्येमां सर्ववचधरायमि इषीं स्वकाय-वाकि चित्तवचेभ्यो निश्चारयामास ।

॥ चोँ शङ्ग्रं मान्तिकारे घुटु घुटुनि घातय घातय<sup>3</sup> घुटुनि स्वाडा'॥

> यद्यास्यां गीतमातायां चिवचार्भराविज्ञगः। उरफुबचार्रनयना वचित्तममुस्ररन्॥ रचावचप्रयोगेषु नित्यं वर्मप्रसाधनौ। महावचभयार्तानां नित्यं बलक्री म्सृता॥

<sup>1.</sup> C ग्रास्ता। 2. C री °। 3. B omits. 4. A gives घुट घुटनि स्ताषा only.

चय भगवान् महाराग'समयावलोकनं नाम समाधि समापद्येमां धर्मकायायभार्थां स्वकायवाक् चित्तवक्रेस्यो निशारयामास<sup>3</sup>।

॥ भौँ किट विकिट किट करोट वीर्य स्वाचा ॥ भवास्त्रां गीतमा नायां वज्रधर्माय वा 'रिगः । तृष्टा ध्यानं समापिट वज्रधर्ममनुस्त्ररम् ॥ धर्मपृष्टिं बलं नित्यं महाकोषयती मदा । करोति जायमात्रेग वाग्वजस्य वची ययां॥

चय भगवान् समन्तमस्यववज्ञं नाम समाधिं समापद्येमां समयस्वाग्रमार्थां ख्वायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निश्वारयामास ।

भौँ तरि तुनारे तुरं खाडा ॥
 भश्चास्यां गीतमात्रायां सर्ववुडा मडात्मजाः ।
 डियता ज्ञानमापेटं वजकायमनुस्मरन् ॥
 बुडवज्जमडासेन्यं मत्वधातुं समन्ततः ।
 करोति दासवत् सर्वे निश्चष्टं वगक्कत् चगात् ॥
 इत्याड च ॥

षद्य भगवान् सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवचस्तयागतो विसलर्रासमेषव्यूष्टवर्चं नाम समाधि समापद्येमं वच्चयमान्तकः महाकोधे खकायवाकचित्तवचिभ्यो निस्वारयामास्य ॥

॥ नमः समन्तकायवाक् चित्तवज्ञायाम् । भौ यव खाहि खाहि सर्वदृष्ट"दमक असिमृष्ठलपरग्रुपाणहस्त चतुर्मुख

<sup>1.</sup> A ° ज ° । 2. C ° दयत् । 3. AC add निकटे । 4. A धा ° । 5. A ° धरी यथा । 6. C ° त ° । 7. B omits ° वर्षा and A omits ° व्युच्च ° । 8. B ° वर्षा ° । 9. AB ° येत्। 10. A adds ° सुरुव ° ।

चतुर्भुज षट्चरण यागकागकः। सर्वदुष्टप्राणहारिणे महा-विद्याननकः विक्रतानन मर्वभूतभयकःर षष्टाष्ट्रहासनादिने व्याप्तचमीनवसन् कृत कृत सर्वकर्माण किन्द किन्द सर्व-सम्बान् भिन्द भिन्द परमुद्राणा किय्य याकर्षय सर्वभूतान् निर्मेष निर्मेष सर्वदुष्टान् प्रवेषय प्रवंशय सगडलमध्ये वैव स्वतजीवितान्तकर कृत कृत मम कायें दह दह पच पच मा विकस्व विनस्व ममयमनुस्मर हुँ हुँ पट् प्रद् म्फोटय स्फोटय सर्वाणापरिप्रक सर्वान् नाथय रिपृन् कर कर् ह है भगवन् किं विरायसि मम सर्वार्थान् साध्य साध्य

षणास्मिन् भाषितमात्रं सर्वे बृहा महायशाः ।
भीताः संतस्ममनसी वज्जित्तसम्नस्मरन् ॥
कपालं निर्वेशं प्राप्य चारुक्षं मनीषिणम् ।
पादाक्रान्तगतं कृत्वा मन्तसेनसनुस्मरन् ॥
लोचनां मामकों चापि महावज्जकुलोञ्चयाम् ।
दिवीन् वागन् समुचार्यं ध्रवसाक्रप्यतं चणात्॥
इत्याह च सगवान 'वोधिचित्तवज्ञः ॥

षय भगवान् वैरोचनवक्तसयागतः समयरिस्मधः नागं नाम समाधि समापद्योगसस्तममयवक्रकोधं ख्वायवाक्-चित्तवक्रेभ्यो निश्वारयामास ॥

नमः समन्तकायवाक् चित्तवज्ञायाम्। नमी वज्जकोधाय

Λ गच्छ गच्छ ।
 ८ तिव्रधातक ।
 ८ तिव्रधान ।
 ८ तिव्रधान ।
 ८ तिव्रधान ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।
 ८ कार्य ।</li

महादंष्ट्रीत्वटभेरवाय पिममुसलपरश्चपाय ग्रंग्डोतहस्ताय चौं पस्ततुक्रग्डिल ख ख खाडि खाडि तिष्ठ तिष्ठ बस्य बस्य इन इन दह दह गर्ज गर्ज विस्फोटय विस्फोटय सर्वविद्यविनायकान् महागणपतिजीवितान्तकराय खाडा॥

> षयास्मिन् भाषितमानं सर्वे बुद्दा सहायशाः । सृष्किता भयमापेदे वज्रकाय<sup>3</sup>मनुसारन् ॥ सर्वमन्तप्रयोगेषु वज्रोज्ञाटनकर्मणि । उज्राटयति विधिना बुद्दसैन्यमपि खयम् ॥

चय भगवान् रत्नकेतुस्तयागतो बुदरिक्सव्यं नाम समाधि समापद्येमं वच्चापराजितमद्यांकोधं स्वकायवाक्वित्तवस्त्रेश्यो निसारयामास ।

॥ नमः समन्तकायवाक्वित्तवज्ञाणाम्। घौँ हुँ जिन-रिटि के हुँ हुँ फट्फट् स्वाका॥

> षद्यास्मिन् गौत<sup>ः</sup>मात्रे तु सर्वे बुद्दा महायगाः" । भौताः सन्वसमनसो वोधिवित्तमनुस्मरन् ॥ राज्यसव्याडकृरेषु महाभयसमाकुले । करोति विधिवत् कर्म वर्चाचत्तमनुस्मरन्" ॥

भव भगवान् प्रसितायुक्तधागतोऽसितसक्षववर्षं नाम समाधिं समापद्येसं पद्मसक्षव<sup>10</sup>वजक्रीधं खकायवाक्वित्त-वज्रस्यो निकारयामास ॥

<sup>1.</sup> C पाश्चपरश्च; एर्झु in A. 2. B° काय। 8. A° स। 4. BC omit. 5. C° रितिष, A° रिटिटारा। 6. B omits. 7. A भाषित । 8. A° कन्जा:। 9. C प्रयुक्तनात्, A प्रयुक्तनात्। 10. A° वं माम महा°ं/

नमः समन्तकायवाक् वित्तवचाषाम्। धे ह ह ह तक्ष विक्षः सर्वविषषातक ज्विलिविस्मुलिङ । दृष्टा से केसरि-सटाटोपटङ । रव्याखुर निर्धातन वेलितवसुधातल निञ्जास-माकतोत् विप्तधरणीधर भीषणा दृष्ट । स्परिमितवल-पराक्रम पार्थगणभीतभृतगणाध्युष्ठित बुह बुह इययीव खाद खाद परमन्तान् किन्द किन्द सिर्ह मे दिग्र चावेश्य प्रविज्वरिपासा दौन् सर्व प्रस्कानि भव वच्च दृष्ट् किं चिरायसि इ.मं सर्व दृष्ट्य इंदृष्ट स्कुः वा धुन धुन विधुन विधुन मध्य मध्य मट मट चात्य घात्य बस्य बस्य बृह धर्म-सङ्घानु ज्ञातक में कुक्त ग्रीष्ठम्। इययोवाय फट् वच्च वृष्ट में सङ्घानु ज्ञातक में कुक्त ग्रीष्ठम्। इययोवाय फट् वच्च वृष्ट । प्रस्व विद्याय पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च व्याव । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च व्याव । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च व्याव । पर्व वच्च वृष्ट । पर्व वच्च विष्ट । विष्ठ विष्ट विष्ठ विष्ट । विष्ट वच्य विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ठ विष्ट विष्ट विष्ट । विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्य विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट विष्ट व

> षयास्मिन् विनिःस्ता सांव धर्मवज्ञा सहायजाः। भोताः संमूर्क्तमापदं ज्ञानराजसनुसारन्॥ खधातुं विषमस्पूर्णे वज्जहालाङ्कप्रभम्। करोति निविषे सर्व कोधराजप्रवीदनैः॥

### बुखाइ च।

भय भगवान् भमोचसिडिसवागतः भमोचसमय<sup>13</sup>सस्भव-

<sup>1.</sup> C° सुर °। 2. CB omits° चित्रत °। 8. C° तो। 4. A repeats. 5. AB पियाचा °। 6. AB omits. 7. A सुर्प °। 8. C adds चच्चाय कट्। 9. A° स्व °। 10. A° यर °। 11. A नियारित °। 12. BC read instead समाधिविधमेट्न । 13 BC omit.

केतुवर्क्ष नाम समाधि समापद्येमं नीलवर्षाद्यस्त्रोधराजं खकायवाक्चित्तवर्ष्वस्थो निश्चारयामास ।

॥ नमः समन्तकायवाक् चित्तवञ्चाणाम्। भौ एक्वेहि भगवन् नीलवञ्चरण्ड तुक तुक इलु इलु इाडा गुलु गुलु
गुलापय गुलापय क्रम क्रम भगवन् वायुवेगेन भृतान् शोधं
रह दह दर दर वह वह अण्य पच मध मय पातय'
पातय मह मह महापय महापय सर्वकर्माणि किन्द किन्द
भचि भच्च मेदमांसकिषरमत्व्यमेदमञ्जाप्रिय एक्वेहि भगवन्
सर्वविद्वानि सर्वमन्त्वाणि सर्वमृत्वकर्माणि सर्वमृत्वयाचा
इन इन भञ्ज भञ्ज मर्द मर्द इदं में कार्य माध्य क्रुं
नीलाय नोलवचंद्रस्डाय तुक तुक विद्वविनायकनाथकाय'
इक इक दीप्तवर्षाय सर्वथ्यवृणां इदयानि पीड्य किन्द
किन्द विद्यानां किट्क ह्रं विद्यानां थिष्टान् स्वर स्वर
समयं वज्ञधरवचनं कर्माणि निक्तन्तय ह्रं ह्रं इन इनाः
रह दह कुक कुकां तुक तुक इक इकां फट्फट ह्रं ह्रं
ह्रं भच्चापय क्रतान्ताय देवच्छिविद्रापकाय इन इनाः
वज्ञदर्शाखार्य क्रतान्ताय देवच्छिविद्रापकाय इन इनाः

षधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वदुष्टायसन्धवाः । भौताः सन्धस्तमनसो वज्रसत्त्वमनुस्मरन्॥

<sup>1.</sup> Comits ° বজা °। 2. BC বায় বায়। 5. A has নাত নাত খৰা ঘৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধ instead of বৃদ্ধ বৃদ্ধ only. 4. A ঘাত্ৰ। 5. BC স্বাৰ। 6. BC omit स्वितिशान। 7. C সং B ছং। 8. C omits ° বজা °। 9. A ° বিদাযক নাম্বৰায়। 10. A adds সম্বাদ্ধীযক ক্ষ্য। 11. C ছং ছং। 12. A মুহু ছুমু। 18. AC omit. 14. C ছুমুহু। 15. C ° ফ্রিডিয়া

जपेनाष्ट्रगतेनायं क्रोधराजो महायशः। घातकः सर्वदृष्टानां विधिचक्र'प्रयोजनैः॥

# दुखाइ च।

षय भगवान् षचोभ्यवज्ञस्यागतः समन्तमेषश्चियं नाम समाधिं समापद्यमं महावलवजं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो निसारयामास ।

> षद्यास्मिन् भाषितमात्रे मर्वे नागा महाबला:। भौता: सन्वसामनसः विकायवज्ञमनुस्मरन्॥ जापमावप्रयोगेण सर्वेकर्माणि साधयेत्। षनादृष्टिसमये च पातर्यद्वारिमग्डलम्॥

षय भगवान् समन्तिर्घातवस्रं नाम समाधि समा-पद्येमं सर्वतयागतटिकाराजमहाक्रीधं स्वकायवाक् चित्तवस्रेभ्यो निषारयामासः।

॥ नमः समन्तकायवाक्षित्तवज्ञात्ताम्। चौँटिकः हूँ जः॥

पद्मास्मिन् भाषितमाचे सर्वेषुडा महात्मजाः।

भौताः समयमापेट विवज्ञकायसनुस्मरन्॥

<sup>1.</sup> A ° বাজা ° | 2. Twice in C. 8. C omits. Twice in A. 4. Thrice in A. AC add দাত দাত দাত্

लिङ्गं दिचिषापादेन' वज्रसत्त्व<sup>2</sup>प्रयोगतः । चिवज्रमन्त्रचक्रेष सर्वसत्त्वा³कर्षणं भवेत्॥

षय भगवान् ज्ञानमालाम्बव्यं नाम समाधि समापदेशमं षचलवज्जचगृहसमयं स्वकायवाक्वित्तवज्ञेभ्यो निसारयामास ।

॥ नमः समन्तकायवाक् चित्तवज्ञाणाम्। भौ भचलकारण हूँ हूँ मोह मोह सह सह ह ह मोह मोह सह सह ह ह न ह तह तह तह ति ह ति ह भाविश्य भाविश्य महामत्त्रपालक भुन भुन तिथि तिथि किथि किथि खाद खाद विद्वान् मास्य मास्य ट्रष्टान् भच्च भच्च सर्वान् कि कुरू कुरू विति किरि महाविषमवज्ञ स्पोटय स्पोटय हूँ हूँ हूँ व्वक्तिरंग-11 नर्त्तक भा भां भाविश्य स्पोटय स्पोटय भाविश्य स्पोटय भाविश्य स्पोटय भाविश्य स्पोटय भाविश्य स्पाटय भाविश्य स्पाटय भाविश्य स्पाटय भाविश्य स्पाटय भाविश्य स्पाटय भाविश्य स्पाटय स्

चयास्मिन् भाषितमात्रं सर्वे दवाः सिकङ्गराः। मृच्छितास्त्रसमनसो मन्त्र<sup>19</sup>कायमनुस्मरन्॥ चनेन क्रोधमन्त्रेय महादेवादयः सुराः। भीताः सम्पुटकायेन चाक्रस्यन्ति महर्षिकाः॥

<sup>1.</sup> C adds क्षान्खा। 2. BC वज्रयोग ै। 3. A ै सन्हा ै। 4. Thrice in B. 5. A omits. 6. A सद; C adds इस इस। 7. C इर इर। 8. A ै सन्दासकः। 9. C omits. 10. C ै स्वान् ै। 11. A ै गा ै। 12. C सा। 18. Thrice in B. 14. C adds खाद खाद। 15. A इं। 16. A omits. 17. A प्रसन्दाणि समयमन्दान् भों भों instead of में भाँ। 18. A जीवां। 19. A व्या ै।

भव भगवान् समयवित्रृ'क्षितवर्ज्ञं नाम समाधि समा-पद्येमं सर्ववर्ज्ञधरसमयं सुन्धः महाक्रोधं खकायवाक् ज्ञिस-कर्ज्ञको नियारग्रामा ।

॥ चौँ नमः समन्तकायवाक् चित्तवद्यावाम् । चौँ सुक्थ निसुद्धाः हूँ राग्ड राग्ड हूँ राग्ड ।पय राग्डापय हूँ चानय डो भगवन् विद्याराज हूँ फट्॥

> चयास्मिन् भाषितमाचे सर्वकन्या सङ्घिकाः । मृज्ञकेषा विवस्त्राङ्गा<sup>क</sup> वचसत्त्वमनुस्मरन् ॥ वचसत्त्वपदाक्रान्तं सर्वताद्यागताध्यम् । वचाङ्ग्यपाणेन वचकन्याकर्षयं परम् ॥

षय भगवान् मङासमयतत्त्वोत्पत्तिवकं नाम समाधि समापदोदं मङासमयवक्तगुद्धवाक्समयतत्त्वपदं खकायवाक् चित्तवक्रेश्वो निश्वारयामास ॥

> बुहवक् विकायेषु वद्यसत्त्विभावना । पायवचाङ्गधरेर्वुहाकर्षणमुत्तमम् ॥ बुहवाकाययोगेन महाचक्रपयोगतः । वचसत्त्वो महाराजो भुवमाक्रध्यतं सदा ॥ चक्रपद्ममहावचैः विवचाभेदाभावनैः । वचाङ्गग्रप्रमंदन सर्वमन्त्राकर्षणं भुवम् ॥ खमन्त्रपुष्ठणं ध्यात्वा सर्वैश्वचमयं शिवम् । कन्यां तु मानुषीं श्रेष्ठां इहच्चाङ्ग्ययोगतः॥

<sup>1.</sup> C° रुक ° । 2. B° सम्भाव ° । 8. C° मो । 4. Comits. 5. AC° कमा । 6. A° रुके । 7. A प्रदे । 8. B सम्बर्ग ।

मन्त्राकर्षयविज्भितराजी नाम समाधिपटस्वतुर्देश:। वातमग्डलसंयोगे भवमाक्रव्यतं सदा। वैरोचनमहाविम्बं भावयेञ्चन्द्रमगुडलम् ॥ श्रचीं तत्र स्थितां चिन्तेत् वज्ञासृतप्रयोगतः। पञ्चाभवारानुचार्यं भवमाक्रध्यते सदा ॥ वजाङ्ग्यसहाबिम्बं तीन्याञ्जालासमप्रभम्। वज्ञमग्रहलकं ध्यात्वा खकन्याकर्षणमत्त्रमम् ॥ खक्रोधवक्रसमयं वच्चपाताल<sup>2</sup>वासिनम्। श्चवचाङ्गपाभै³दैंत्यकन्याकर्षणम्त्रमम्'॥ गौरिकां खटिकां वापि वचाङ्ग शप्रयोगतः। चन्द्रोपरागसमय मुखे प्रचिप्य साधयेत्॥ ब्रह्मोन्द्रबद्देवानां यस्य नाम<sup>6</sup> समालिखेत<sup>ः</sup> । चागक्कानि भयस्ताः वाक्यवज्ञवची यथा॥ सर्वाकारवरोपेतं मञ्जवञ्जं विभावयेत्। यमान्तनं महाक्रोधं वज्राङ्ग्यं विचिन्तयेत् ॥ कल्पोद्दाइमहाचक्रंध्यात्वायचौंस्तुसाधयेत'।

# द्याह च ॥

मुद्राभेदेन सर्वेषां मन्त्रभेदेन सर्वेषा। चाक्कष्यपदं प्रोक्तं न चेज्ञाणमनाप्रयात्॥ वक्तसत्त्वी महाराजी चोदनीयो सुहर्मुहः। म एव सर्वमन्त्राणां राजा परमणाप्रवतः॥

षय भगवान समन्तविन् कितन्त्रानवर्जनाम समाधि

A° शियोगेन।
 AC° पोतल।
 Aomits. C श्वतिकां।
 Aniriusa।
 Anisase
 समापदामां वज्रेकजटां नाम महासर्पापराजित'वास्वजायों स्वकायवाक्चित्तवर्जभ्यो निश्चारवामास॥ भौ गृजिनिंश स्वाहा॥

> षयास्यो भाषित'मात्रायां नागकन्या महर्षिकाः। दञ्चमाना विवस्त्राङ्गा वृदवोधिमनुस्मरन्॥ यनया मन्वविद्यया मर्वे पाक्तस्यन्ति पद्मगाः। नागकन्यां विशालात्वीं समाक्तस्योपभंजयेत् ॥

चय भगवान् गगन<sup>6</sup>समयसभाववर्ज<sup>7</sup> नाम समार्षि समापद्येमां महाधर्मसमयवज्ञस्कृटौ सकायवाक्वित्तवज्ञेभ्यो निसारयामाम ॥

भौँ भयनाथिन चासिन चासव सकुटी तिट वेतिट वेतिट वेरिट वेरिट छोते छोते छोतचिटिन खाडा ॥

> षयास्यां गोतमात्रायां सर्वविद्याधरात्मजाः । कम्पिता भयमापिदं ज्ञानगजमनुस्मरन् ॥ विद्याधरमहाकन्यां चलत्कनककुगडलाम् । षाक्षस्य समयादेशन चनया मन्वविद्यया ॥ निरोधवज्ञराजिनाः निष्यसेनायचाकवााः । विद्यञ्जानसंभूताः चवात् क्षष्मन्ति सर्वतः ॥ षयदाः पर्वक्रोधानां लज्ञजपिन मन्त्रियः । मर्वकर्मकराः प्रोक्ताः विजनेषु सहत्यु च ॥

<sup>1.</sup> BC° समयराज°। 2. A adds क्ष्ट्रं। 8. BC विनि:स्वत°। 4. A ° क्षा°। 5. B° जते। 6. C नत्तर °। 7. A omits ° स्वव्द्रं। 8. A adds चार्स। 9. Twice in A. 10. A omits. 11. B omits. 12. A ° जापेन। 18 A° रुषा °। 14. प्रक भगवान।

मन्त्रावर्षेषविजृष्णितराजो नाम समाधिपटलवर्तुदेयः। षाचार्येनिन्दनपरा महायानायनिन्दकाः। मार्योयाः प्रयत्नेन चष्टवा स्थानचालनम्'। षनेन वोधि परमां मन्त्रसिद्धिस्त्र प्राप्नवातः॥

### ब्लाइ च ॥

दयदिक्सर्वेतुवानां कायवाक्चित्तघातनम्।
भावनीयं विधाननं रिपृणां दृष्टचेतमाम्॥
किधराद्रे सिललाद्रें विषम्चाद्रे वापि कारयेत्।
प्रांवेत्य लिङ्गं चाक्रम्य क्रोधराजं प्रयोजयेत्।
गताष्टेन तुं पूर्णेन भृवं बुढोऽपि शौर्ययेते॥

### द्याष्ट्र च

सिलाइंगतं वस्तं क्तत्वा क्रोधायवस्थनात्। लिङ्गं व्यादेन चाक्तस्य धुवं बुबोऽपि नम्प्रति ॥ विषमूचाईगतं वस्तं पृतिगस्वजुगुप्सितम्। प्रावत्य मन्त्रमावर्त्तेत् ग्राध्यते स्वियते चणात्॥ भस्मोदकाईगतं वस्तं प्रावत्य क्रोधसङ्क्तम्। गताष्टवारानुचार्यं वचसत्त्वोऽपि ग्रीर्थ्यते॥

### ਵਗਾਵ ਚ ॥

सिललार्द्रगतं वस्त्रं प्रावत्य त्रुष<sup>7</sup>चेतसा<sup>६</sup>। नम्नो मुक्तश्चिलो भूत्वा विकटोत्कटसस्भूमः॥ लिङ्गपादेन चाक्रस्य खधातुमपि नाग्रयेत्।

# दुत्याच् च ॥

<sup>1.</sup> B ° चारिषाम् । 2. C विचारेषा । 8. A परा ° । 4. A ° ष्टपरि ° । 5. A वास ° । 6. B ° साधको । 7. C कुर ° । 8. AC ° स: ।

माल्य हे समाने गृज्य वेसान चतुष्ये ।
एक जिक्के कहचे वा चिमचारं समारसेत्॥
मानुषास्थिमयं कीलं षष्टा कुलप्रमाणतः।
श्वताष्ट्रवारानुचार्य्यः चिर्हारेषु गोपयेत् ॥
बुह्यास्त्रिकायवरदो ज्ञानाज्ञानविवर्जितः।
प्रचास्यन्तरपूर्णेन सम्यतेः नियतेऽपि वा॥
कपानं परिपूर्णे वा प्राप्य विज्ञो विशेषतः।
जिल्ले सम्बद्धं तत जापयाः वज्जो विशेषतः।
चिर्हित्यवा सामे गोप्योचाट्यतः भ्रुवम्।
तालपतेऽष्यवान्यत्र क्रोधमस्यं समालिलेत्।
चरिरहें उद्यवा हारे गोप्य नश्चितः

दूलाइ भगवान् महासमयके तुवजः।

षय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् चित्तनिबस्धनवस्रं नाम समाधिं समापद्येटं सर्वत्रैधातुककायवाक् चित्तकीलन-वर्षां खकायवाक् चित्तवस्रो निश्चारयामास ॥

॥ भौं घ घातय<sup>11</sup> घातय सर्वदुष्टान् फट्कीलय कीलय सर्वपापान् फट् इं इं वज कीलय वज्रधर भाज्ञापयति कायवाक्षित्तवज्ञं कीलय इंफट्॥

> षवास्मिन् भाषितमाचे सर्वे वचा मद्रधिकाः। मृर्च्छिता भयमापद्मा खवचाचित्तमनुस्मरन्॥

<sup>1.</sup> A adds वा। 2. ° निभसन्तरा। 8. C अन्तरति। 4. BC विधित्रो। 5. A जपन्तरा। 6. A ° टर्न, C टबेत्। 7. C ° वरि। 8. B तस्त्र वि °, C ° ते तस्त्र वि °। 9. C है °। 10. A सन्त्रवास। 11. Once in B.

ममावर्ष्यविज्ञितराजी नाम वमाधिपटसवत्यं हाः । मानुवास्थिमयं कीलं षधवा खिट्रायकम् । षवीमयक्ततं कीलं विवक्तकायनाथनम् ॥ वक्तसः समाधाय स्मृतिङ्गाकुलसुप्रभम् । विवक्तकायपर्यन्तं विम्बं ध्यात्वा प्रयोजयेत् ॥ वैरोचनमहासुद्रां षधवा रागविज्ञवः । यमान्तकं महासुद्रां ध्यात्वा विवक्तकीलनम् ॥ कुगडलास्टतवक्षेणं दुष्टकूर्निकृत्तनम् । कर्तव्यं वक्तयोगेन बुहस्यापि महातमनः ॥ हृद्यं यावत् पादानां वक्षकीलिमावनम् ।

चय भगवान् महावैरोचनः कायविज्ञासितवचं नाम समाधि समापदोदं खकायसमयाचेपवचकीलनमन्त्र' खकाय-वाकचित्तवचेभ्यो निचारयामास ।

जर्डुनार्दव समयमि'दं कीलविकृक्षितम् ॥ ध्यानवचप्रयोगेण भुवं बुद्दोऽपि कील्यते । वचसत्त्वो महाराजा कीलयन् नियते लघ् ॥

॥ भौँ हिन्द हिन्द भिन्द भिन्द इन इन दइ दइ दीप्त-वज्जन वं<sup>8</sup> भट॥

> षन्धोन्यवेष्टनाकारमङ्गुष्ठपदमौकनम् । वैरोचनपदाक्रान्तं वज्जकौजनिपातनम् ॥ इतमावे महासचे विकायवज्जसस्थवः । उत्तिष्ठेत समया<sup>®</sup>येण न चेन्नायपदं भनित<sup>ा०</sup> ॥

<sup>1.</sup> C रागविष्य:। C omits a long portion of 4 lines from here. 2. C अपशस्तक । 8. C ° क ° । 4. C को से म । 5. A ° दोन प ° । 6. BC omit ° अन्तं। 7. AC omit. 8. A कूँ। 9. A ° दो। ° । 10. C ° वेत् ° ।

षद्य भगवान् लोकेग्रज्ञरो वाग्विजृत्थितं नाम समाधि समापदीदं वाक्समयाचेपकीलनमन्त्रं खकायवाक्चित्तवक्रेभ्यो निकारवामामः।

॥ चौँ झौ: भूभुँव: ॥
विकसितन्नान भूषे विकास क्षित्र विकास मा ॥
वाक्य विकास क्षित्र क्षित्र विकास क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित

षय भगवान् महावज्ञधरः चित्तविवृक्षितवज्ञं नाम समाधि समापदीरं चित्तसमयाज्ञेपकी जनमन्त्रं खकायवाक्चित्त-वज्जेशी निकारयामाम् ।

॥ यो विचरान हूँ॥

पश्चश्चनिषेशेन स्मृतिङ्गाकुलसाधनम् । चित्तवचपदाक्रानं वचकीलनिपातनम् ॥ इतमाने महावचे विवचालय सम्भवः। उत्तिष्टेत् इतमावे ॥ न चेन्नाथपदं भर्जेत्॥ सम्यन्विधान मोर्गेष कायवाक् चित्तयोगतः। खधातुवचपर्यनां कीलयेन्नाव संग्रयः॥

दुखाइ भगवान् महाकीलवजः।

भय बुद्दास्त्रिकायागाः सत्त्वधातुद्दितैषिणः । तुष्टाः प्रामोद्यसंप्राप्ताः दृदं घोषमकारयन् ॥

<sup>1.</sup> A ° तत्वचां। 2. A omits मान °। 8. C ° म्म °। 4. ABC राग °। 5. C परिको °। 6. AC निवन्धेन। 7. AC ° भाषनं। 8. A ° सम्ब °। 9. BC ° चार °।

सम्मानवैद्याविष्युवितराजी नास समापियटण दार्दयः।
प्रजो गुद्धापदं श्रेष्ठमण्डोः सारसमुख्यम् ।
पद्धो धर्मपदं शान्तः पद्धो वच्चविदारणम् ॥
कौलनं सर्वेदुहानां वोधिसत्त्वा महायशाः।
कायवाक् चित्तवचाणां कौलनं समुदाहतम् ॥
इदं तत् सर्वमन्द्राणां कौलनं तत्त्वः सम्भयम्।
कायवाक चित्तवरदं मन्द्रतत्त्वसमुख्यम् ॥ इति ॥

कृति श्रीसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुद्ध-समाजि महागुद्धातन्त्रराजि कायवाक् चित्ताहृतमन्त्राकर्षण-विज्ञासितराजो नाम समाधिपटलश्चतुर्देशोऽध्यायः॥

#### पञ्चदमः पटनः।

चण वस्त्रधरी राजा सर्वाकाश्चर । सर्वाभिषेकसर्वेची वाम्वकं समुदीरयत् ॥ दादशाब्दिकां कन्यां तां<sup>3</sup> चग्डालस्य महास्मनः। साध्येत साधको नित्यं विजनेषु विश्रेषतः॥ विगमनसमयादीन चतुरसं विधानत:। मग्डलं काग्येत् तच वचमग्डलसाधनै: ॥ सर्वेलचणसंशुद्धां चारवक्कां सुधोभनाम्। सर्वानद्वारसम्पर्गामद्वे स्थाप्य विभावयेत्॥ पञ्चमग्डलचक्रेण बुहविम्बविभावनम् । भावयेत् पूजापदं रस्यं रष्ट्यं मन्त्रविजिष्णाम् ॥ वैरोचनमहाबिम्बं कायवाक् चित्तविज्ञणम्। ध्यानमन्त्रप्रयोगेण भवेदबुहसमप्रभः॥ नीलोत्पलदलाकारां रजकस्य महातानः। कन्यां त साध्येद्रित्यं वज्जसत्त्वप्रयोगतः॥ तदेव विधिसंयोगं क्रत्वा कर्म समारमेत। एषो हि सर्वमन्त्राणां समयो दुरतिक्रमः॥ स भवेत् तरचणादेव वच्चसत्त्वसमप्रभः। सर्वधर्मधरी राजा काममोचप्रसाधकः॥ चारवक्कां विधालाची नटबन्धां सुधीभनाम् । साधयेत् साधको नित्यं वक्तधर्मविभावनैः॥

<sup>1.</sup> A ° श्रो। 2. A ° रयन्। 8. A omits. 4. A वृष्णकुल-विभावने: 15. C ° ना। 6. ° चिक्त °। 7. BC ° समी।

स भवेत् वक्रधर्मात्मा दशभूमिप्रतिष्ठितः। वाकसमयधरी राजा सर्वाग्नः परमेश्रवरः ॥ ब्रह्मचिववैष्यानां कन्यां गृद्रकुलोइवाम् । साध्येत वज्रधर्मात्मा दृढं ग्रह्मसमावहम् ॥ पसमिते तु वजार्के साधनं तु समारमेतु। चरुणोद्रमवेलायां सिध्यते भावनोत्तमै: ॥ सर्वालङ्कारसंपूषा गन्धपुष्पविभूषितास । ध्यात्वा तु वज्रमत्त्वायाां<sup>1</sup> लघ् सिविमवाप्रयात्॥ स भवेत चिकायवरदो बहलचणलचितः। योजनग्रतविस्तारसवभासं वारोत्यसी ॥ इये क्टियप्रयोगेण सर्वयोगान समारभेत । एषो हि सर्वसिहींनां समयो दरतिक्रमः ॥ विगमूत्रसमयं भर्चत् यदौक्केत् सिडिवक्तिणः। एषो हि सर्वसिद्योगां समयो दरतिक्रमः ॥ विगमुचसमयाद्येन इयेन्द्रियप्रयोगतः। सिबतेऽनुत्तरं तत्रं ब्हबोधिपदं शिवस्॥ बुत्याच भगवान काममोच्चममयवज्ञः।

षश्च भगवान् महासमयवज्जतोधं नाम समाधि समा-पद्येदं सर्वतद्यागतवज्जसन्त्रासनक्रोधं स्वकायवाक्षित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास॥

॥ चों की: द्री: विक्रतानन सर्वेशवृज्ञाशय साक्षय हूँ 'हूँ फट फट खाका ॥

<sup>1.</sup> A ° भी, C ° चरो । 2. A है °। 8. A ° चा °। 4. Thrice in B.

विषक् धिरसंयत्रं लवणं राजिकान्तया। कारटकाम्नी ज्हेत् कुडः कन्यानामपदैः सह ॥ मध्याक्के चर्धराचे वा इटं शस्यति सर्वेद्या। विकोणे तु ज्हेत् प्राच्चोऽष्ट'सइसं विधानतः ॥ दिनचयमिदं कार्यं कन्यानां फलहेतुतः । संभनं भवते तेन विकल्पासंस्थमपि सटा ।। बुडो धर्म<sup>3</sup>धरी वापि वज्रसत्त्वीऽपि वा यदि । चित्रक्रमेद्यदि मोहात्मा तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ चतुर्देश्यां तथाष्टस्यां रुच्चाङ्गारं स्मधानतः । चिभान्ता विधानेन दासकः स भवेत् सदा॥ रेखां ददाति ध्याला तु मन्त्रज्ञो यस्य कस्यचित्। शवो: प्रतिक्रतिं क्रत्वा सियते नाव संशय:॥ मुद्गरं ध्यानयोगेन पातयन् पतितं भवम् । इंकारं ज्वालसंयुक्तं दीप्तवज्ञं प्रभावयेत् ॥ नामनः सर्वदुष्टानां वज्रपाणिकुतः स्मतः। खटिकाङ्गारादिभिर्लेख्य पुरुषं वाऽयवा स्त्रियम्। कुठारं पाणी विभावित्वा ग्रीवां किन्नां विभावयेत । बहास्त्रिवचारत्नागाः सर्वसत्त्वहितेषिगः॥ चनेन इन्यते वापि सियते नाच संग्रय: । कर्मवज्रमहादीप्तं स्फुलिङ्गहनाकुलम् । मध्ये वर्ष्णं विभावित्वा वारिस्तकानमत्तमम्॥ मग्डले लिख्यमाने तु वाताद्यं यदि जायते।

दंद्रामुद्रां ततो वहा दृष्टसत्त्वं मनुस्यरेत्। बुहेस बोधिसमेस निर्मितं वापि यहवेत्॥ शौर्यते दृष्टमार्चे स न चेद्राणं समाप्रयात्। बुहास बोधिमत्त्वास ये चान्ये दृष्टजनावः। चासितास्तेन मन्त्रेण स्वियन्ते नाव संशयः॥ तवेदं सर्वत्यागतमन्त्ररस्थाष्ट्रयस्यः।

चानसत्त्वप्रयोगेन मध्ये विग्वं प्रभावयेत्। चतुःस्थानेषु मन्त्रच्चो योषितं स्थापयेत्सदा॥ सर्वानद्वारसम्पूषीं सर्वनच्चणत्तिताम्। पद्मं प्रसारितं कृत्वा दृदं मन्त्रं विभावयेत्॥

# ॥ ਛਾँ॥

पश्चरिम्मप्रभं रोप्तं भावयेत् योगविष्वणम् ।
कायवाक् वित्तवर्जेषु पातयन् वोषिमाप्तृयात् ॥
स भवेत् तत्वणादेव वेरोचनसमप्रभः ।
वज्यसत्त्वो महाराजः संबुद्ध कायवज्ञष्ठक् ॥
सर्व सत्त्वोत्पादनकरो नाम समाधिः ।
योषितं प्राप्य विधिना चाहवज्ञां हितैषिणोम् ।
प्रक्लेत्रे प्रारमेत् पृजां गुज्ञा गुज्ञां विभव्यत् ॥
स भवेत् तत्वणादेव सञ्जुगौतुस्यतेजसः ॥
सन्तर्वाषिषः श्रोमान् जास्वनदसमप्रभः ॥

<sup>1.</sup> C म्यू °। 2. A adds फर्। 8. B संयुक्तां। 4. A वष्ययोगिनः। 5. A सच्युचीतुच्यतेजसा। 6. बुदस्ति °। 7. A वष्य °। 8. AC °वष्यो। 9. C °द्यां। 10. C °सा।

भच्यं वा चयवा विष्ठं मांसं वापि प्रवेशयेत् । ¹चभिमन्त्रा विधानेन भच्यं बुद्दैनं दृष्ट्यते ॥

# बुत्याइ च।

विष्ठं संग्रह्म विधिनां शरावसम्पर्टे नासित। शताष्ट्रगवान सञ्चोदा ब्ह्रस्ट्यैन हम्प्रते ॥ प्रवासमानं प्रथमांसं सहामानं विधासतः । रम्ब सम्प ट्योगेन भच्चयंसैर्न हस्यते ॥ विष्ठेन सह संयुक्तां गुलिकां चिलोहवेष्टिताम । दयेन्द्रियप्रयोगेन सर्वव्हेर्न दश्यते ॥ 'महामांसेन संयक्षां गुलिकां विलोहवेष्टिताम्। हयेन्टियप्रयोगेन सर्वबहैर्न दृश्यते ॥ खानमांसेन संयुक्तां गुलिकां विलोहदेष्टिताम् । द्वयेन्द्रियप्रयोगेन सर्वबद्धेनं ह्य्यते ॥ गोमांसेन च संयुक्तां गुलिकां विलोइवेष्टिताम । हयेन्द्रियप्रयोगेन सर्ववह ने हस्यते ॥ प्राणकैर्विष्ठसभूतैर्गेलिकां कारयेत् वती । दयेन्द्रियप्रयोगेन सर्वबृद्धै ने दशाते॥ कर्प्रचन्द्रनैर्यक्तां गुलिकां चिलोहवेष्टिताम् । ह्येन्द्रियप्रयोगेन सर्ववर्त्त ने ह्याते ॥ रोचनागुरुसंयुक्तां गुलिकां विलोहबेष्टिताम । हयेन्द्रियप्रयोगेन भवेहस्त्रमहाबलः ।।

<sup>1.</sup> A omits six lines from here. 2. C विष्ठां उट्टे विधानिन । 8. B विद्योत । 4. B omits four lines from here. 5. C सर्ववर्षेत्र हुन्छति ।

कर्पूरकुषुमेर्युक्तां गुलिकां विकोष्टवेष्टिताम् । इवेन्द्रियप्रवोगेन सर्वबृद्धेने दृष्णाते ॥

# दुखाइ च।

षधिष्ठाय महामद्रां यस्य कस्यापि विचिष: । स भवेत ताह्यः श्रोमान् महावलपराक्रमः ॥ योजनकोटि<sup>2</sup>संपूर्णमृद्धं वजगतिर्भवेत्। विमाइसर्गातः श्रीमान भवेत् बुद्धसमप्रभः॥ कामधातुस्थितां कन्यां सुरभोगां कुलवताम<sup>3</sup>। रूपधातस्थिताञ्चापि कामयेत् महाबलः॥ दुत्याह भगवान समयान्तर्दानमहावजः। षध बुद्धाः प्रदृष्टातमाऽभान्तवित्ता मनीविवः। विस्तायोत्प्रज्ञनयना इटं घोषमदीरयन ॥ चहो सुविस्मयमिदं <sup>6</sup>चहो गुच्चमहाचरम् । चडो स्वभावसंशाहमडो धर्मे सनिर्धत्तम ॥ इति ॥ षय वजधरः शास्ता सष्टा कर्त्ता संशाचरः। श्रहवर्की महाधर्मी वक्तवीषमकार्वत्॥ सर्वे वज्जप्रयोगेन तोषणं बुद्धविज्ञणाम् । बहबीधिप्रमेर्दन तोषणं वश्चचारिणाम्॥ वस्त्रलोचन'विम्बादीः उष्गीषाराधनं स्मातम । क्रोधानामपि तक्क्रे हं बृहवक्रप्रभावनम्॥ विद्याराजाग्रधर्माणां रत्नकेतविभावनम् । विद्याराच्चीप्रयोगेष चमितायविभावनम ॥

<sup>1.</sup> A कस्त्रचित्। 2. B° शत°। 8. A° पुचास्। 4. A° शति।
5. A omits three lines from here. 6. A सुचा °। 7. B. वचासाचर °।

सर्वकार्मिकमन्त्राणां चमोघज्ञानभावनम् । सर्वेषामेव मन्त्राणां वज्रसत्त्वविभावनम् ॥

## दुखाइ च।

यिचयीमन्त्रतन्त्राणां यमान्तकस्य कल्पनम् । सर्वेषां योगमन्त्राणां सस्तकः वि'प्रचोदनम् ॥

**दू**त्याह च भगवान् महासमयव**ज्यः**"।

चनेन ध्यानवर्ज्जय मन्त्राराधनमग्रहलम् ।
साधकानां हितं प्रोक्तं महासमयसाधनम् ॥
चय वज्रधरः ग्रास्ता सर्वधर्मेश्वरः प्रमुः ।
कायवाक् विक्तसंशु वो ज्ञानवज्रमुदौरयत् ॥
पर्वताग्रेषु रस्येषु विजनेषु वनेषु च ।
ध्यानवर्ज्जं प्रकुर्वीत जपमन्त्रप्रयोगतः ॥
वज्रसत्त्वाद्यः सर्वे मन्त्रध्यानप्रचोदिताः ।
कुर्वित्त चिचकमांचि वाक्यवज्ञं वचो यथा ॥
वज्रधर्ममहाविस्वं पद्मरागनमप्रभम् ।
कायवाक् विक्तमहावर्ज्ञं तत् स्थान कुलकल्पनम् ॥
चावेग्यनविधि सर्वे कारयन् सिध्यति धृवम् ।
सोभ स्तर्थं महाविस्वं चार्यभीमं चतुर्यकम् ॥
कर्त्त्रं सिद्विच्छेष एवं सिध्यति ग्राप्ट्यतम् ।
हाद्यवार्षिकां कन्यां प्रसु हाद्यान्दिकम् ॥

<sup>1.</sup> A मस्तं मूर्भि। 2. BC omit ° वचा 8. A वाव्यक्त में ° । 4. A ° वचेषु । 5. A चि ° । 6. A ° स्तोचं । 7. AB ° दिखं । 8. AC ° मास्तिकां।

सर्वेषसबसवारवयसंभृतिनीम पटनः वयस्योऽआयः । सर्वेजञ्चयसंपूर्षे राज्ञाविद्यं प्रसत्ययेत् ॥ विधानानि तु सर्वाचि क्रत्या वर्मप्रसाधनम् । यन्यद्या डास्यमाञ्चोति त्रेषातुकीषु जन्तुषु ॥ तवेमानि इटयमन्त्राञ्चरपटानि ।

**8** 







खधातुर्माप निश्वष्टं सर्वकल्पविवर्जितम्।
भावेग्रयति विधिना वक्तसत्त्वमपि खयम्॥
फ्रॅंकारे वक्तसत्त्वातमा चःकारं कायविश्वष्टः।
भाःकारं धर्मधरो राजा दृदं गुद्धापदं दृढम्॥
ऐःकारं स्तोभनं प्रोक्तं भमनं कम्पनं स्पृतम्।
एको हि सर्वक्तोभांनां रहस्योऽयं प्रगीयति॥

# दुत्याष्ट्र च ॥

हस्तमातं हिहस्तं वा यावहस्ताष्ट्यस्यकम्।
उत्तिष्ठन्ति भयवस्ता वक्तावप्रचोदिताः।
तथैव सर्वे यद्यापुर्वमिदं गुज्ञममावहम् । इति ॥
स्य वज्रधरो राजा सर्वतद्यागताधियः।
तिकायपदसंघोषिनदं घोषमुदौरयत्॥
स्वनेकायगर्तनापि इदं कार्ये हद्वतैः।
कर्तव्यं वा'न्ययोगेन सर्वदुष्टविदारसम् ॥
स्रोतेः प्रतिकृति कृत्वा चिताङ्गारतुषादिभिः।
नम्नो मुक्ताश्रको भृत्वा वैलोक्यमपि नास्येत्॥

श्रवोः प्रतिकृतिं क्रत्या 'स्वश्रानचितिभस्यना ।
सङ्खाष्ट्रश्रतेनापि नियते नाव संश्रयः ॥
गोमांसङ्यमांसेन ध्वानमांसेन चित्रया ।
विकोचमगड्ने कार्ये। प्रुवं वच्चोऽपि नश्यति ॥
सङ्मांसेन सर्वेषां नाश्रनं वच्चनं स्मृतम् ।
एको डि सर्वेक्त्रायां नाश्यको दारुषः स्मृतः ॥
श्रवोः प्रतिकृतिं क्रत्या विष्मृत्वेषायधर्मिया ।
क्रयटकाम्नी चुहेत् कृतो प्रृवं बृतोऽपि नश्यति ॥

## द्याह च।

श्रवीः प्रतिक्रतिं क्षत्वा नदीक्षोतोगयोरपि । तिसमावमपि सर्वोङ्गं कस्टकैर्विषसक्षवैः ॥ पूरयेक्षोदनपदै<sup>3</sup>भु<sup>दं</sup> बुबोऽपि नक्ष्यति ।

# बलाइ च।

राजिका जवणं तेलं विघं धन्तुरकं तथा ॥
सारणं सर्ववृद्धानां इदं श्रेष्ठतसं ख्रृतम् ।
धन्नाराद्वं गतं वस्तं प्रावृत्य कोधचेतसा ॥
लिन्नं पादेन चाक्रस्य राचसेगृज्ञते भृवम् ।
प्रतिकृतिसस्यिच्यांन विषेण क्षिरेण च ॥
कृत्वा तु एज्ञते शीम्रं वक्षसत्त्वोऽपि दाक्यः ।
लिङ्गराजिकसंयुक्तं विष्मूचे वापि पूरितम् ॥
पादाक्रान्गतं कृत्वा सक्षासेचेन° एज्ञते ।

# दुखाइ च।

<sup>1.</sup> A omits six lines from here. 2. C चा ै। 8. A ै । 4. A

तवेदं सर्वतद्यागतवच्चमहाक्रोधसमयहृदयम्।

॥ नमः समनाकायवाक्वित्तवज्ञावाम्। चौं इल् इल् तिष्ठ तिष्ठ वस्य वस्य इन इन दइ दइ गर्ज गर्ज विस्फोटय विस्फोटय सर्वविद्वविनायकान्यशाग्यपतिजीवितान्तकराय ई फट्॥

> होमं वाऽप्ययवा ध्यानं कायवाक्षित्तभेदनम्'। कर्तव्यं नान्यित्तिने दृदं मारवमुत्तमम्॥ वक्तसनं महाकूरं विकटोत्कटभीषवम्। कुठारमुद्ररहस्तं ध्यात्वा ध्यानं प्रकल्पयेत्॥

॥ तर्वेदं महाक्रुरक्रोधसमयम् ॥
खवातु परिपृषे तु सर्वेडुवै: प्रभावयेत् ।
घातितं तेन दुःष्टन ध्यात्वा मियेत तत्वचात् ॥
डुवै ख बोधिसचैस परिपृषे विभावयेत् ।
घातितं सर्वदुष्टेन' सियतं वद्यधरः स्वयम् ॥
चिन्तयेत्परतो मन्त्री रिपुं डुडापकारिषम् ।
भोतं भयाजुलं चिन्तेत् सियतं नाव संग्रयः ॥
राचसेविविधे: क्रूरैः प्रचल्डेः क्रोधदावर्षेः।
चासितं भावयेत् तेन' सियतं वद्यधरः स्वयम् ॥
उल्कोः बाक्तर्यस्य ग्रगालेदींर्धतुरुद्धकैः ।
भचितं भावयंत्नेन' धृवं डुडोऽपि नम्यति ॥
कृष्यस्पे महाक्रूरं भयस्यापि भयप्रदम् ।

<sup>1.</sup> A शिन्दनं। 2. A घु°। 8. A दुष्टवस्त्रेन। 4. BC तान्। 5. A ° वे तीखु।

ध्यात्वा विचायसमयं ललाटे तं विचिध्यते। भक्तितंतिन सर्पेष ध्वं बुडोऽपि नक्ष्यति ॥ दश्दिकसर्वसत्त्वानामीति सोपद्रवस्य वा । <sup>3</sup>निवातनं रिपवे श्रेष्ठमिदं चोदनम्त्तमम्॥ मद्गरेगा प्रचग्छेन उरसि ताडयेत् वती। नभ्यति जीवितात् शकः वक्तधर्मवको यथा ॥ स्फालनं कुट्टनं चिन्तेत् कुठाराद्याहि विचयः। सियतं विकायवरदो वज्रसत्त्वोऽपि दाक्रणः॥ रचाद्यानि<sup>0</sup> तु मन्त्राणि देवतानि च<sup>0</sup> कौलयेत्। एषो हि सारगाय। यः समयो दरतिक्रमः॥ क्तस्ववचेष यावनाः सत्त्वासिष्ठन्ति मगडले । द्यो'तनात्मगतां चिन्तेदेवं तुष्यन्ति नान्यशा ॥ बडो वक्तधरः गास्ता वक्तधर्मोऽपि चक्रिगः"। सियते व्याड°योगेन चित्तवज्ञवचो¹" यथा ॥ दुखाइ भगवान् महाक्रुर्"समयवज्जकोधः । चय वजधरो राजा सर्वाकाशोध महासुनिः॥ सर्वाभिषेत्रमंबद्धो ज्ञानवज्ञमुदीरयत्।

षद्दो स्वभावसंशुद्धं वक्तयानमनुत्तमम् ॥ षनुत्पन्नेषु धर्मेषु उत्पत्तिः कथिता जिनैः । तत्रंदं कट<sup>13</sup>कमेरहस्यम् ।

<sup>1.</sup> AC ° टेइं। 2. C ° सीने °। 3. C adds अर्थ before. 4. C omits. 5. A ° बादोनि । 6. A ° तादोनि । 7. A घा °। 8. A वा विद्या ९. AB ध्यान °। 10. A ° धरो। 11. B omits. 12. C ° बार °। 18. A adds बच्च before.

सर्वेचित्तसमयसारवच्छंभूतिर्नाम पटलः पचदगोऽश्वायः । १०५ खटिकाङ्कारेख लिखेत् सर्पे<sup>1</sup> विक्कतं तु भवप्रदम् । क्राच्याज्यालाकुलं कृतं द्विलङ्कं दंष्ट्रमालिनम् ॥ तत्रे दंकारनागचीदनइदयम् ।

> . ॥ स्वँ ॥

वक्ता मध्यगतं चिन्तेत् विषं हालाहलप्रभम्। तत्रे दं सर्वविषाक्षष्येषदृथ्यमः।

॥ द्वी: ॥

चैधातुकास्थितं सर्वे विषं विविधसक्षयम् । इतं तु भावयेत्तेन पतमानं विचिन्तयेत्॥ स भवेत्तत्त्वणाद्व विषोद्धिसुद्दाकणः। स्पृष्टमाचे जगतस्वे नाणयेज्ञाच संथयः॥

दुखाइ च।

मगडूकवृश्चिकादीनि सर्पाणि विविधानि च । कत्त्रेव्यानि विधानेन यागोत्पत्तिकश्वेष्यणैः ॥ तबेटं सर्वेविषमञ्जासंक्रमणञ्चटयम् ।

11 301 11

दुष्टवज्ञविषादौनि ये चान्ये विषदाक्षाः । षाक्रष्यं ज्ञानचक्रोणं प्रेरणं खवज्जमग्डले ॥

इत्याइ भगवान्मशाविषसमयवज्ञः। तत्रे दं विष°-चिकित्सनवज्ञ'दृदयम्॥

॥ ह्राँ॥

<sup>1.</sup> B सर्वे । 2. A चक्रा । 3. B ° पश्चिका । 4. C ° व्यक्ति । 5. A ° वर्ष्वोचा। 6. C adds ° समय ° । 7, A ° क्यानाम ।

इद्ये तं महावक्षं सितवर्षे विचिन्तयेत् । रिम्मिनेषं महादीप्तं चन्द्रांश्चित्तव निर्मेत्तम् ॥ चतुःस्यानप्रयोगेण संहरन् तत्र तिष्ठते । द्विचिवारान् प्रभावित्वा क्षेदयन्तं विचिन्तयेत्। खधातु विष°सम्पूर्णे निविषं कुरुते चणात्॥

बुखाइ च ॥

तत्रे दं सर्वविषाक्षर्यस्यम्।

॥ भाः॥

गग्डिपिटकलृतास्र' ये चान्ये व्याधयः स्मृताः । नशांनि ध्यानमार्चे ग वच्चपाणिवची यद्या ॥ षष्टपत्रं महापद्गं शशाङ्किमव निर्मेलम् । तत्र मध्यगतं चिल्तेत्पञ्चरिमग्रप्रितम् ॥ मंहरींत्कृष्णममयं चोदनी सितमिन्नमम् । द्वदं ध्यानपदं गुद्यं रहस्यं ज्ञानिमीलम् ॥ इति ॥ तत्रेमानि द्याध्यात्मिकव्याधिचिकित्सावज्ञहृद्यमन्त्रा-चरपदानि ।

॥ जिनजिक्। चारंजिक्। वजधुक्॥ यदेवाचरपदिसष्टं भविज्ञित्तगुणावष्ठम्॥ यदेवाचरपदिसष्टं भविज्ञित्तगुणावष्ठम्॥ भावयेत् तादृशं व्याप्तं विज्ञः वज्जप्रचोद्देः। वानराकारससयसयया ज्ञानसक्ष्मवम्॥ स्वकायवाक् चित्तपदेः। विज्ञित्तयेत्। चक्रां वाऽप्यथवा वर्षां ध्यात्वा वद्यपदे स्थितः॥

<sup>1</sup> B मोतलम्। 2. B संइरन् तिष्ठति चचात्। 8. AB ° सिष। 4. A ° कैर्नृषां। 5. A भिष्य °। 6. B संइपस्तः। 7. A ° नेः, C ° २ । 8. AB किसं। 9. A ° देन। 10. A ° लिना।

सर्वेचित्तसमयसारवचसंभूतिर्नाम पटनः पञ्चदयोऽध्यायः।

कायवाक्वित्तसमयं चृथितं तन भावयेत् । ततः प्रस्ति संबुद्धा बोधिसत्त्वा महायशाः ॥ षधिष्ठानपदं रस्यं टटन्ति ष्टष्टचकुषः ।

#### द्वाइ च ॥

सकायिकत्तवज्ञषु बुद्दमेषान् विकित्तयेत्।
वज्ञरागंभगामं भाग्येद्याधिमोषणम् ॥ द्रिति ॥
द्रग्रदिक्सवेवुद्दानां वज्रसत्त्वसुधीमताम् । द्र्राति ,
कृद्दो भावयतस्त्रस्य भारणं पारमाधिकम् ॥
प्रमेन ध्यानमावेणं कर्मजं वाि यत् स्मृतम् ।
प्रताष्ट्रजपयोगेन सप्तर्दिने ज्ञ्यति ॥
प्रया स्वमन्त्रराजीन वज्ज्यानिविधः स्मृतः ।
एषो हि सर्वव्याधीनां समयो दुरतिक्रमः ॥
प्रय वज्रधरो राजा ज्ञानाङ्ग्रमग्राद्यतिः ।
काममोष्ट्रमग्रवेषु सर्वेषु सनुत्पादस्वभाविषु ।
स्वप्रोपमेषु धर्मेषु सनुत्पादस्वभाविषु ।
स्वप्राप्ति साधका निस्यं जपध्यानार्थतत्वराः ।
बुद्रास्य वोधिमत्त्वांष्ट हिधामेदेन दर्शनम् ॥

॥ तत्रेदं महाखप्रसमयपदम् ।

बोधि"ज्ञानायमंत्राप्तं पश्चते ज्ञान"सुप्रभम् । बृहसस्भोगकायं वा<sup>10</sup> चात्मानं लघ् पश्चाति ॥

<sup>1.</sup> A वर्षितं। 2. A ° जां। 8. A ° सत्ता घीसता:। 4. B ° द्यान्। 5; Mss. भावयेशस्त्रः। 6. AB ° सार्गेषः। 7. AC दिनै; सप्तैः। 8. A प्रदाः। 9. C दुवः। 10. A कार्येषः।

बैधातुकामशासचैः पृज्यमानं स पशाति । बद्धै स बोधिसचैश्च पञ्चकामगुगैरपि<sup>1</sup>। पुजितं पश्चाते विम्बं महान्तानसमप्रभम् ॥ वक्रमचं महाविस्वं वक्रथमं महाशयंस । स्वविद्धं पश्चातं खप्ने गृष्टावच्यमहायशाः॥ प्रवासन्ति सहाब्दा बोधिसत्त्वास विज्ञगः । द्रच्यते देष्ट्यं खप्नं कायवाक् चित्तसिंबदम् ॥ सर्वालङ्कारसंपृषीं सुरकन्यां मनोरमाम्। दारकं दारिकां पशानुस सिडिमधिगक्कति॥ दशदिकसर्वेषदानां चेत्रस्यं पशाति भ्वम्। ददन्ति इष्टवित्तातमा धर्मगञ्जं मनीरमम्॥ धर्मचक्रगतं कायं सर्वबर्द्धः परिवृतम्। प्रधात योगसमये ध्यानवज्र प्रतिष्ठितः ॥ चारामोद्यानविविधान् सुरकन्यादालङ्कतान् । पश्यति ध्यानसमये सर्वेब्हैरिधिष्ठितान्॥ बुद्धै स्र बोधिसचैस चिभिष्ठतं स प्रशाति। विद्याधरमहाराजैः पुज्यमानं स प्रशाति ॥

### द्याष्ट्र च ॥

विविधान् वक्षसंभृतान् खप्नान् पश्माति निर्मलान् । सिष्यतेऽनुत्तरं तस्य कायवाक्षित्तवज्ञवम् ॥ चर्गडालम्बानयोगादीन् पश्मति यदि वक्षधीः' । सिष्यते वित्तनिलयं वक्षसत्त्वस्यः' धीं°मतः ॥

<sup>1.</sup> AC पुँचमा 2. C विद्यां 3. A ° श्रम । 4. A चिक्त ° | 5. 13 ° राज ° | 6. A ° पेकां | 7. A ° धका | 8. AC ° सत्त्वोऽच्या | 9. A वा ° 1

तवेदं खप्रविचारवसमयद्वदयम्।

खित्रं चित्तनिध्यप्ती सर्वधर्माः प्रतिष्ठिताः।

खवज्रस्या च्रमी धर्मान धर्मान च धर्मता॥

अध भगवन्तः सर्वतयागता पास्वर्यप्राप्ता अहुतप्राप्ताः' सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तः संग्रयक्तेत्तारं वजसर्वे पप्रक्तुः। किसिटं भगवन्—

नि:स्वभावेषु धर्मेषु धर्मतस्वं उदाइतम्।

षद्यो वस्त्रयमभूतं पाकाणाकाणभावनम् ॥ इति ॥
थय भगवान् कायवाक्वित्तवच्यपाणिक्षणागतः सर्वतयागतानिवसाइ । भगवनः सर्वतद्यागता पाकाणं न केनविद्वर्भे संयुक्तं नाप्यसंयुक्तम् न चाकाणस्येवं भवति ।
सर्विश्वतोऽयं सर्वत्रानुदर्भी च । एवमेव भगवनः सर्वत्रधागताः सर्वधर्माः सद्रमः सप्तर्मयसंभूताञ्चानुगन्तस्याः ।
तद्यधापि नाम भगवन्तः सर्वत्रयागता पाकाणं चनिक्त्यं
चनिद्धंनं चप्रतिपाद्यम् । एवमेव भगवन्तः सर्वत्रयागताः
सर्वधर्मा पनगन्तस्याः ।

तदाधापि नाम भगवन्तः सर्वतधागताः "सर्वधर्मजाय-वाक्ष्वित्तवखपदसमयं सर्वतासुगतं एकस्वभावं यदुत चित्तस्वभावस्। यस्र कायवाक्षित्तधातुराकाशधातुस्राहय-मेतद्वदेषीकारम्।

<sup>1.</sup> A omits. 2. A adds ° समय °। 8. A omits. 4. A omits. 5. A तवान °। 6. B omits. 7. A omits; C सप्रतिषं। 8. C omits from here to स्वेतवानता; below.

तद्यथापि नाम भगवनः सर्वतथागता पाकाथधातु-स्थिताः सर्वधर्माः', स चाकाथधातुर्ने कामधातुस्थितो न क्ष-धातुस्थितो नाक्ष्यधातुस्थितः' । यश्च धर्मधातु स्त्रेधातुके न स्थितः तस्योत्पादो नास्ति, यस्योत्पादो नास्ति नासौ केनचित् धर्मेष संभाव्यतं । तस्मात्तर्षि भगवनाः सर्वतथागता निःस्त्रभावाः सर्वधर्मा इति।

तद्यद्यापि नाम भगवनाः मर्वतद्यागता बोधिचित्तं सर्व-तद्यागतज्ञानोत्पादनवज्ञपद्करम्। तज्ञ बोधिचित्तं न काय-स्थितं न वाव्स्थितं न विक्तस्थितम्। यद्य धर्मस्वैधातुके न स्थितः तस्योत्पादो नाम्ति। इदं सर्वतयागतज्ञानोत्पादनवज्ञपदम्।

न च भगवन्तः सर्वतथागताः खप्रस्थैनं भवति चहं वैधातुक्ते स्वप्नपदं दर्शयेथम्। न च पुरुषस्येवं भवति चहं खप्नं प्रश्चेयमिति। सा च वैधातुक्रक्रिया स्वप्नोपमा स्वप्नसहगौ स्वप्नसम्भता। एवमेव भगवन्तः सर्वतथागता यावन्तो दगदिक्सवेनोकधातुषु बुद्वास्य वोधिसत्त्वास्य यावन्तः सर्वसत्त्वाः सर्वे तं स्वप्ननैरातमापदनानुगन्तव्याः।

तद्यधापि नाम भगवन्तः सर्वतयागताः चिन्तामणि-रत्नं सर्वरत्नप्रधानं मर्वगुणोपेतम्। ये च सत्त्वाः प्रार्थयन्ति सुवर्षे वा ग्नं वा रोष्यं वा तत् सर्वे चिन्ता मात्रेणैव संपाद-यति। तच रत्नादां न चिन्तस्थितं न चिन्तामणिस्थितम्। एवमेव भगवन्तः सर्वतयागताः सर्वधर्मा चुनुगन्तव्याः।

<sup>1.</sup> BC ° सुरुवा;। 2. Comits. 8. Aomits ° धातु °। 4. AB चिन्तत °। 5. B ° वं। 6. BC add बुद्धधर्मा।

चय' भगवन्तः सर्वतयागताः प्रहर्षीत्पुक्कलोचनाः सर्व-तथागतकायवाकचित्तवजं तथागतमेवमाइ:। बाश्चर्यं भगवन यत्र हि नाम पाकाशधातुःसमवसरेषुः सर्वधर्मेषुः बुह्धर्माः समयसर्गं गक्कान्ति।

चय ते सर्वबुद्धवोधिसत्त्वा भगवन्तो वज्जपागेस्त्यागृतस्य पादयोः प्रशिपत्यैवमार्हः। यत् भगवता सर्वमन्त्रवज्ञे सिहिमम् चयं भाषितं तानि च सर्वमन्त्रवज्ञसमुच्चयसिद्यीनि कुच स्थितानि ।

षय वज्रपाणिस्तेषां तथागतानां बेधिसत्त्वानां च साध-कारं दस्वा तानु सर्वतद्यागतानवसाह। न च भगवन्तः मर्वत्रशागताः मर्वमन्त्रसिन्तीनि मर्वमन्त्रकायवाकवित्तवस्र-स्थितः नि । तत्कस्य हैतोः । परमार्थतः कायवाकचित्त-मन्त्रसिद्धीनामसंभवात्। किन्तु भगवन्तः सर्वतथागताः मर्वमन्त्रसिद्योनि सर्वबृद्धधर्माणि स्वकायवाक्चित्तवच-स्थित।नि। तच कायवाक् चित्तं न कामधातुस्थितं न इपं<sup>9</sup>धातुस्थितं नाइत्पं<sup>10</sup>धातुस्थितम्। न चित्तं कायः स्थितंन कायधित्तस्थितः न वाक् चित्तस्थिता न चित्तं वाकस्थितम्। तत् कस्य हेतोः १ चाकाणवत् स्वभावग्राहत्वात्।

चय ते सर्वतद्यागताः सर्वतयागतकायवाक् चित्तवजं तथा-गतमेवमाइः। सर्वतद्यागतधर्मा भगवन् कुच स्थिताः का वा संभताः। वज्रसन्त बाहा स्वकायवाक्वित्तसंस्थिताः

<sup>1.</sup> A adds ते | 2. C omits "धातु"। 8. A "रणे"। 4. BC add बह्धमें । 5. Comits विच । 6. A adds का सकातानि। 7. BC omit प्रमायत:.....सिबीनामसंभवात्। 8. A adds ° वक्ष । 9. B & CO | 10. B " CO |

स्वकायवास्वित्तसंभूताः। भगवनाः सर्वतयागता चाहः। स्वकायवास्वित्तवचं कुत्र स्थितम्? 'चाकायस्थितम्। चाकायं कुत्र स्थितम्? न कवित्।

षय ते सर्वनुडवोधिसत्त्वा षाश्चर्य्यप्राप्ता षहृतप्राप्ताः स्विषत्त्वभृतेताविङ्गरं ध्यायंसृष्यीं स्थिता षभूविद्गति ।

कृति श्रोसर्वतथागतकायवाक् वित्तरहस्यातिरहस्ये गुज्ञ-समाजि महागुच्चतन्त्रराजि सर्वे वित्तसमयसारवज्ञसक्कृतिर्नाम पटलाः पञ्चद्गोऽध्यायः ।

<sup>1.</sup> A omits. 2. C व्यापवं।

#### षोड्यः पटनः ।

षध भगवनाः सर्वतधागताः पुनः समाजमागस्य भगवनां सर्वतधागतकाथवाक् चित्तवज्ञं तथागतं सर्वतथागतकाथवाक् चित्तवज्ञं तथागतं सर्वतथागतकाथवाक् चित्तवज्ञपद्भैः पूज्यामासुः। षष्ठ भगवान् वज्ञपाणिस्तथागतः सर्ववज्ञमगङ्गिति समय-राज्ञस्य नाम समाधि समापद्यदं वज्जकाथमगड्जं सर्ववुद्यानां स्वायवाक् चित्तवज्ञेश्यो निश्वारय।मासः।

षधातः संप्रवच्यामि कायमगडलमुन्तमम् ।
वित्तवजप्रतीकाशं सर्व मागडलमुन्तमम् ।
योड्गइसं प्रकुर्वीतं चतुरसं मुशोभनम् ।
मगडलं सर्व बुहानां कायवज्ञप्रतिष्ठतम् ॥
तस्याभ्यन्तरत्वकं भालिखेहिथि वज्ञया ।
मुद्रावजपदं कुर्यान्त्रग्वाणां गृञ्चमुन्तमम् ॥
मध्यं वैरोचनपदं खचोभ्यादौन् समालिखेत् ।
कायवाक् वित्तवज्ञयौन् मर्दकीथे निवेशयेत् ॥
कोधान् समालिखेत् हारि महावलपराक्रमान् ।
पूर्वां कुर्वीत मन्त्रज्ञो गुज्जवज्ञप्रभाविताम् ॥
एषो हि सर्वक्रोधानां समयो दुर्रतिक्रमः ।
षवश्चमिव द्रात्यं विश्वमृत्राद्यं विश्रेष्ठतः ॥

<sup>1.</sup> A ° सिंड्,° B ° सिड्ड ° । 2. C ° तद्यागतानां । 3. A उदाजडार। 4. C ° स्व ° । 5. A ° रंचकां । 6. BC ° घिना। 7. A ° व असी ° । 8. A ° खेड़ा । 9. A चकार्या।

एको हि सर्वमन्त्राणां समयः कायविज्ञणाम्।
॥ मर्वतथ।गतकायमण्डलम्॥

षय भगवान् वक्तपाणिस्त्यागतः सर्ववाम्बक्तममयमेष-स्यूषं नाम समाधिं समापदोदं वाम्बक्तमगढलं स्वकायवाक्-वित्तवक्रेभ्य उदाजहार।

> षवातः संप्रवच्यामि वाङ्मगडलमुत्तमम् । वित्रवच्यामित्राणं सर्वमगडलमुत्तमम् ॥ विंगतिक्तं प्रकृषीतं चतुरसं विधानतः । चतुष्कोणं चतुर्दारं सूचयेत् वच्चभावनैः ॥ स्ववाङ्मगडलपदं वाक्यवच्यगुणावक्रम् । वच्यममहाराजं विद्वसमवतारयेत् ॥ तस्य मध्ये महाचक्रमाजिल्लेत्यरिमगडलम् । सर्वमुद्रां समासेन चालिखेद्विधितत्यरः ॥ चमितायुर्महामुद्रां तस्य मध्ये निवेणयेत् ॥ तर्दव वच्चपदं रस्यं सर्वेषां परिकल्पयेत् ॥ परिस्मुटं विधानन क्रत्वा मगडलमुत्तमम् । गुद्यपूर्वा ततः कुर्य्यादवं तृष्यन्ति विच्याः ॥ विषमृत्रश्चक्रसमयैः पूच्य सिहिरवायते । एको हि सर्ववृद्धानां समयो दुरतिक्रमः ॥

॥ सर्वत्यागतवाङ्गग्डलम् ॥

षय भगवान् वज्रपाणिस्तयागतः समन्तर्भघव्युष्टं नाम समाधि समापद्ये दं परमगुज्जमगङ्करष्टस्यं स्वकायवाक्षित्त-वज्जेश्वो निष्ठारयामास ।

<sup>1.</sup> A धर्मावां। 2. BC °काय °। 3. B काला एवं। 4. B °स्त °।

यस्य वन्नधरागस्य मध्ये विग्वं समानिस्तित्॥ भवे<sup>।</sup>न्मग्रुलपदं तस्य कायवाक्वित्तगुच्चनम्॥ इति सर्वतयागतकायवाक्वित्तवज्ञनानरहस्योऽयं<sup>३</sup> परमगुच्चः॥

चय भगवान् वज्ञपाशिस्त्रधागतः सर्वमगडलचन्नसस्भवं नाम समाधि समापद्यदं सर्वमगडलकायवाक् वित्तगुद्धनं स्वकायवाक् वित्तवज्ञेभ्य उदाजद्दार। ततो मगडलमन्तः॥ मन्त्राज्ञरहृदयस्त्राज्ञरेथदानि॥ हूँ घौँचाः॥

पातनं वचस्वस्य रजस्यापि निपातनम् ।
न कार्ये मन्त्रसम्न कारयन् वोधिदृक्षेभः ॥
तस्मात् समयविधानच्चोऽवतार्य्यं मन्त्रदेवं तान् ।
मिश्रानपदं ध्यात्वा मगडलानां विकल्पनम् ॥
वैरोचनमहाराजं लोचनां चावतारयेत् ।
कायमगडलपदं रम्यं कायवचगुणावहम् ॥
वचधममहाराजं सधमें चावतारयेत् ।
इदं तत् सर्वमन्त्राणां रहस्यं परमशाखतम् ॥
वचसत्त्रमहाराजं मामकी चावतारयेत् ।
इदं तत् सर्वमन्त्राणां रहस्यं परमशाखतम् ॥
एवं क्रतेन साझिष्यं स्वयमेव मनीषिणाः ।
मागत्य गुद्धपरमं लिखन्त हरिषाः ।।

द्याष्ट्रच ।

<sup>1.</sup> ABC भव<sup>°</sup>। 2. BCR ° स्वाद् गुश्चसमाजे। 8. Comits क्ट्रद्व-स्वाचद। 4. AC ° वसावे। 5. B समयदेव, ° C समतेव। 6. C बुदानां। 7. C° माहतम्। 8. Comits two lines. 9. B बुदानां। 10. AR क्वाँ।

कर्तव्यं सन्वसिद्धं च'वचगुद्धं सद्दाहुतस् । चाक्तव्य क्रोधरार्जन मर्वबुद्धांस्तु पृजयेत् ॥ चिकाल'समये पूजा चिवजामलविज्ञयाः । कर्तव्यं चिवजयोगेन सन्वसिद्धिप्रवर्तनस् ॥ इति ॥

#### इयाह च ॥

सर्वेषामेव मन्त्राणां वर्लि ददान्महाइतम्। विष्मुत्रमांसतैलं च पञ्चमं वित्तसम्भवम्॥ शक्रीण मर्वमन्त्राणां प्राणनं सम्दाष्ट्रतम । एवो हि समयश्रेष्ठो बुद्धबोधिप्रप्रकः॥ सुत्रस्य पातनमिदं स्वयमेव समाचरित्। वैरोचनं प्रभावित्वा वज्रसम्नं विभावयेत ॥ मथवाऽस्तवचास्यं शिष्यं वचमहादातिम् । विभावयेत् कर्मपदं सर्वबुद्धनिषेवितम्॥ पञ्चबुह्यमहाराजं सुवं वज्जगतं न्यसित । एषो हि सर्वबुद्धानां रहस्यं परमाइतम्॥ पञ्चविंगतिभेदन रजिंग्यापि निपातनम । दूदं तत् सर्ववज्ञागां रहस्यं बोधिमुत्तमम ॥ सर्वेषामव मन्त्राणां वज्रह्रँकारभावना। कायवाक्चित्तसमयं पञ्चस्थानेषु भावयेत्॥ एवं करीन साबिध्यं चिवचाभेदावज्ञजाः। कुर्वन्ति भयमंत्रस्ता वजसत्त्वस्य धीमतः॥

<sup>1.</sup> ACR ° सिदेन। 2. B° काय, R° व्यक्ताल। 8. C° श्रम, A° देम। 4. C लिक्स्यं। 5. रह°। 6. A adds दिव्यं।

वर्षेणिहमण्डवन्यामिसंवीषनाम पटनः वोह्योऽप्यायः।
न्यासं क्रमण्यकायां मन्द्रतन्तां न्वितैः स्मृतम्।
वजस्यं समाधिस्यं क्रमण्येत् हृद्वृत्तिमान्॥
होमं कुर्वीत मन्द्रन्तः सर्वसित्तिफलार्यनः।
विवसूत्रमासतेनादौराहृतिं प्रतिपादयेत्॥
पूर्वं वज्राष्ट्रतिं द्वात् विवजादो समाचरेत्।
स्नृतं वा षयवा विष्टामिसमन्द्र्या विधानतःः।
सन्तयेत्वच्योगेन एवं सित्तिनं दुर्नभा॥
सन्तर्वा वज्रामहासुन्तरम्मा॥
सन्तर्वा वज्रामहासुन्तरम्मा॥

॥ तर्वेदं सर्ववज्ञमगडलमन्त्राराधनरङ्खम् ॥ इस्तिमासं इयमांसं महामांमं च भज्ञयेत्। द्याहे सर्वमन्त्राणामेवं तुष्यन्ति नायकाः ॥ प्रत्यहं वज्जिष्यस्य दर्गयत् मगडलं बुधः। विषम्वमांमक्रत्येन वज्जगुद्यापदंन च।

भों कारं सर्वमन्त्राणां ध्यात्वा ज्वलति तत्वणात ॥

इत्याह च भगवान् महामन्त्रवन्नविद्यापुरुषवन्नः । साधनं सर्वसितीनां महासमयसाधनम् । साधनीयं प्रयत्नेन बुहबोधिमपि स्वयम् ॥ धन्तर्वानं बन्नं वीये बन्नाकर्षवामुत्तमम् । सिध्यते मग्रहन्ने सर्वे कायवन्त्रवन्नो यया ॥ विकासं च भहामांसं समभागं तु कारयेत् ।

<sup>1.</sup> C तस्वा °। 2. C ° भावत;। 8. ACR यथ। 4. Mss add म्हान-मारं। 5. C विद्यासूर्य।

श्रावसंपुटे स्थाप्य वृष्ठैः सह च संवसित् ॥ इत्याह च। तत्नेदं सर्वेगुद्धावर्णकङ्करमहामाधनपदं वरम्। खबद्धामध्यगतं चिन्तत् क्रोः कारं ज्वालसुप्रभम्। खधातुं मर्ववृष्ठै स्तु परिपृषौ विभावयेत्। कायवाक्चित्तपदं तेषां तत्र मर्क्य निपातयेत्॥ तत्नेदं कायवाक्चित्तमन्त्रवद्धाधिष्ठानपदम्।

॥ साः खँ वीः'॥
विज्ञपाणिमहाविम्बं पद्मपाणिमहायुतिम् ।
स्वपाजितमहाविम्बं ध्यात्वा गुद्धपटं न्यसित्॥
तत्नेदं वचगुद्धपट्म् ।
सुर्यमगङ्गसध्यस्यमचोभ्यं वा प्रकल्पयेत् ।
स्वितायर्भहाविम्बं वच्चवैरोचनं तथा।

षितायुर्महाविम्बं वज्जवैरोचनं तथा। चोदयेद् इदये सर्वान् तीव्रदःखमहायुतीन्॥ तर्वदं सर्ववज्जइत्यवज्जभंचोदनम्।

॥ चाँ॥ महामृत्तें भें हावजैरङ्गीर्विविधेर्वतेः "। चोदयेहिधिवहचं बृह्वोधिः प्रसिध्यति । इत्याङ् च॥

पर्वतेषु च रम्बेषु होपेषु विविधेषु च । पचाभ्यन्तरपूर्णेन भूवं बृहत्वमां प्रवात् ॥ षट्शिंगत्सुमेक्षां यावन्तः परमाणवः । परिवारगणास्तस्य सिध्यते वोधिविच्चयः ॥

<sup>1.</sup> B क्री, C क्रीं। 2. R तती। 8. C तत्वा। 4. B चाँ खेँ वीँ, C (1) वीँ, (2) वी। 5. A ° दुरे;। 6. A ° रैं;। 7. C सिंदिसवा °।

सर्वेसिहिमण्डलववाभिसंबोधिनीम पटनः वोड्गोऽध्यायः।

दश्यदिक्सर्ववृद्धानां बृडस्वेचाणि कार'येत्। मध्ये स्व<sup>2</sup>देवताबिम्बं ध्यात्वा वर्ज्जण<sup>3</sup> पातयेत्॥

#### दुखाइ च।

हयेन्द्रियप्रयोगेण जुङ्गयादयुतं वृधः ।

एषो हि सर्ववृहानां समयो दुरितक्रमः ॥
वैरोचनप्रयोगेण शिष्टां निवक्रमस्थवम् ।

धाःकारं कायवाक्चित्ते ध्यात्वा वज्रेण राष्ट्रातं ॥
वक्षसत्त्वो महाराजो वैरोचनो महायधाः ।

कायवाक्चित्तसमयमधिष्ठानं ददन्ति हि ॥

तवे दं महासग्रज्जव्यनवक्षपदम् ।

॥ याः खंबीर हाँ॥

<sup>4</sup>सर्वसमयकायवाक्चित्तद्वदयमन्त्रवचोऽयम्'। तत्रे टं

महावजाभिषेकगुद्यज्ञानरहस्यम् ।

खधातुं सर्वबृहेस्तु परिपृणें विभावयेत् । वाद्यगत्ममहामेचैभावयेहकस्रोतस्रोः"॥

#### दुत्याह च

विवज्ञकायमन्त्रं स्तृ<sup>7</sup> मधेपैस्ताङ्ग्त्<sup>8</sup> वृतो । चिभिषेकं तदा तस्य स्त्रयमेव ददन्ति हि ॥ चध्वा भावयत् वृत्तान् वज्ञमत्त्वममाधिना । कन्त्रान् समयाग्रेसु धारितान्<sup>8</sup> भावयत् बुधः <sup>10</sup> ॥

<sup>1.</sup> B काम, AR काम । 2. BC ° इस । 3. AR वचे नि । 4. BC add पति भवेतवातकायवाक्षित्तवसम्बद्धाद् गुद्धममाजे before भवे । 5. R ° जापं। 6. AR have instead वाद्यानशादिसमये श्रेवीचान् भावयेषुधः। 7. C पिकायवस्वसम्बद्धाः 8 ° सम्बद्धाः 8 ° CR स्त्रोत्रयेत्। 9. B वाचितान्, C भावितान्। 10. C व्रतो ।

वज्जवैरोचनं चिन्तेत भिष्यो हटमतिसहा'। न्यासं कुर्वीत मन्वन्तः कायवाक् चित्तविचयः ॥ तत्रे दं सर्वाभिष्ठकरइस्यं सर्वाचार्यवाग्वज्ञोदौरणम् । चभिषेकं महावर्ज चैधातकनमस्क्रतम। दटामि सर्वेबहानां विगन्नालय सम्भवम ॥ तचे दं सर्वाभिषेक महावज्यप्रार्थना विधिरहस्यम । बोधिवजेग ब्डानां यथा दत्तो महामहः। ममापि चाणनार्थाय खवजादां ददाहि मे ॥ चभिषेकं तटा तस्य टदात प्रष्टृष्टचेतसः। देवताविस्वयोगेन इदयेऽधिपति न्यसेत्।। मन्त्राचरपटं दत्त्वा समयं च विधानतः। दर्भयेत मण्डलं तस्य वज्जिषयस्य धीमतः। समयं त्रावयेत गुरंग सर्ववुदैकदाहृतम्॥ पाणिनस्य त्वया घात्या वक्तव्यं च सृषा वचः। चटनं च त्वया याहा सेवनं योषितासिष् ॥ धनेन वस्त्रमार्गेण वस्त्रस्वान्प्रचीटयेत । एषो हि सर्ववृद्धानां समयः परमणाञ्चतः ॥

दुत्याह च॥

मन्त्रं द्यात् तदा तस्य मन्त्रचोदनभाषितै: । समाधि मन्त्रराजस्य दत्वा गुष्टां समारभेत्रं ॥

<sup>1.</sup> AR ° तिं सदा। 2. C ° शुद्धां बच्च, ° R ° शुद्धावच्च ° । 8. A सर्विष्यच ° । 4. C ° येत् योजिता चित्र। 5. After this BC repeat a long portion from स्वसं वा स्थवा विष्ठां etc. (р. 117) to वृद्धचेवाच्चि स्वारवेत् (р. 119).

सर्वेसिडिमग्डसवचाभिसंबोधिनीम पटसः बोड्गः।

179

धर्मे स्वाति गास्मोर्य्ये बुडसूर्मि च प्राप्नुवात्। इत्याच च भगवान् महासमयवच्चहासः । तचेदं सर्वे-किन्दरगुडावचरइस्यम्।

> वजसत्त्वमहान्त्रानं वाक्यवज्ञधरं तथा। कायवज्ञमहान्यासैः किङ्कां चोद्येत्सदा॥

तत्रेदं वजनान चत्रं चतुःसमयपदम्। समयचोद्भं समयप्रेरणं समयमन्त्रणं समयबस्थनं चिति।

म्वधातं विसणं श्रुष्ठं सर्वधमेविवर्जितम् ।
कुर्वान्त पिग्रङ्कपेण विवचाहृतक्कपिणः ॥
दिव्याद्व भगवान् मर्ववृद्धेकपृतो महावच्यरः" ।
वुद्धं वा वजसवं वा यद्येष्कत् वयमानितृम् ।
चिन्तयेदिटं महागुद्धां निवजायधरं महत् ॥
म्ववजमध्यातं निन्तेत् मञ्जूवकं महावजम् ।
पंचवाणप्रयोगेण मुकुटायं तु संस्मरेत् ॥
पञ्चस्यानेषु मन्तनः क्रुरविज्ञेण पा<sup>9</sup>तयेत् ।
मृष्क्तिं "भावयेत् वस्तं "बालबुद्धि" महायथाः ॥
पञ्चमेकमिदं ध्यानं कर्त्तव्यं गुद्धचोटनेः ।
रहस्यं मवमन्ताणां गीतं वज्ञायेवुद्धिना ॥
स्ववज्ञमध्यगतं चिन्तेत् वृद्धमण्डलमृत्तमम् ।
इंकारवज्ञमन्तायौः विवज्ञादीन्प्रभावयेत ॥

<sup>1.</sup> B बोधि। 2. R ° इत्तर; | 3. C सत्त्व ° | 4. R ° साम्रे; | 5. BC add ° वज्रसम्ब ° | 6. BC वज्रसम्बासन्दः | 7. BC सङ्गतन्व । 8. B सीसङ्गत्रमे | 9. B चा ' | 10. C ° तान् | 11. C ° द्वान् | 12. C ° बीन् |

भौं बारं चत्रुं गैतं ध्वात्वा द्यंयेतः विधानतः।
पश्चेत सर्वमन्तायां विस्वं विकायविज्ञयाम्॥
चुन्नुवाद्येमेशक्रेणेरिदं योगं विचिन्तयेत्।
नश्चिन्तः सर्वदुःखानि चिन्तवक्षवचे यद्या॥
वैरोचनमश्चित्वं ध्यात्वा सर्वार्थसम्पदम्।
वंकारं वक्कागतं ध्यात्वा यो कारं जिक्कागं न्यसित्॥
भानयं सर्वभच्यायां चिन्तामिणविभृषितम्।
सर्वदुःखष्टरं यान्तं ज्ञानवक्षःभावितम्॥

द्वत्याः भगवान् चिन्तामित्रचः। यथ भगवान् वच पार्तिः सद्यागतः महावीरवचतद्यागतं वच्चभावन।वच्चपद्राग्रं वागवच्चेभ्यो निस्रारयामासः ।

### ॥ वी: ॥

खबच मध्यगतं चिन्तेत् बृहमग्रहलसुप्त्भम् । विवक्तकाययोगेन निष्पादोदं विचिन्तयत् ॥ सर्वालङ्कारसंपृणे पौतं वक्तविकृत्मितम् । जटामुकुटधरं शान्तं ध्यात्वा सर्वे समारमित् । ॥ वौरवक्रीसिमाला नाम समाधिः॥

षय भगवान् वक्षधरः समनानिर्घोषवक्यं नाम समाधि समापर्यदं महावक्षभावनापदं स्वकायवाक् चित्रवक्षेश्यो निसारयामास ।

A चक्क ।
 A ° वेदिदं।
 A C श्वास्त्रक्ते।
 BC add
 बच्च ।
 A ° स्रवेत्, CR ° स्यत् or ° स्येत्।

## ॥ च्ैं॥

खनकमध्यगतं चिन्तेत् सूर्यमगडलमुक्तमम् । बुद्यमेषान् विधाननं चिनकात्माः महायधाः ॥ पातनं कायवाक् चिक्तं चुन्द<sup>3</sup>वकौं विभावयेत् ॥ सर्वोक्तद्वारसम्पूर्णां सितवर्णां विभावयेत् ॥ वक्रसत्त्वमहाराजं ध्यात्वा मन्त्रपदं न्यसेत् । ॥ वक्रस्त्वमन्नानसमयं नास समाधिः ॥

स्रय भगवान् वज्ञपाणिसद्यागतः सर्वाणावज्ञसस्योगं नाम समाधि समार्ग्यदं समाधिवज्ञ'नयं स्वकायवाक्षित्त वज्जेस्यो निश्चारयामास ॥

# ॥ जै॥

खबच्चमध्यातं चिन्तेत् बृहमग्रह लस्त्तमम् ।
सर्वदृहान् विधानेन पातयेत् चच्नभावनैः ॥
निष्पाद्येत् महायचं जस्मलं द्रव्यसाधनम् ।
यचक्षधरं धान्नं जटासुनुटविज्ञणम् ॥
पञ्चबृहान् विधानेन पञ्चस्यानेषु भावयेत् ।
बच्चास्तोदकं तस्य द्यात् ध्यानपदं स्थितः ॥
वच्चसकं विधानेन सुनुटे तस्य चिन्तयेत् ।
एवं तुष्यति यचेन्द्रो जस्मिनन्द्रो महायुतिः ॥
॥ वच्चसमयद्वयाराधनकृतुयीनांम समाधिः ॥

ष्य भगवान् वज्रपाणिसायागतो वज्रकामोपभोगित्रयं नाम

<sup>1.</sup> A omits, BC वूँ। 2. A चन्द्र °, BC वून्द् °। 8. ACR वश्चसमय-भागदक्षिमाचा। 4. BC ° चन्न °।

समाधि समापद्ये दं सर्वयिज्ञिक्षीसमयवज्ञपदं खकायवाक्-चित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयामास॥

ព ਇਹੰ¹ แ

खबज्जधातुमध्यस्यं चतुरसं मुग्नोभनम् । चतुरत्नमयं सर्वे पुष्पगन्यसमाकुलम् ॥ खधातुं सर्वयिचिष्ठैः परिपृषै विचिन्नयेत्<sup>ः</sup>। इदयमन्तपदं ध्यात्वा वज्जयोगं समारभेत्॥ ॥ सर्वयिज्ञणोसमताविहारभावनवज्ञो नाम समाधिः॥

षय भगवान् वज्ञपाथिस्तयागतः सर्ववृद्ध<sup>3</sup>मन्त्रसिदि-विजृक्षितवज्ञं नाम समाधि समापद्येमां हीनसिद्धिं स्वकाय-वाक्(चत्तवज्ञेभ्यो निस्नारयामास ।

कायवाक् चित्तसंसिडा वृडक्षधरप्रभाः।

जाम्बृनद्यभाकारा होनसिडसमाथिताः ॥

यन्तर्वानाटिसंसिडी भवेत् वचधरः प्रभुः।

यचराजादिसंसिडी भवेत् विद्याधरः प्रभुः ॥

तत्नेमानि सर्ववचसिडिक्षगुद्धमन्त्वसिडीनि ।

सर्वाचि चाकक्षाचि मन्त्रसिडिमनोचितेः।

प्रौषयन्ति दर्धनेन चोकधातुं समन्ततः ॥

उष्णोषः सर्वसिडीनां भवेत् चिन्तामिषप्रभुः।

बृहवोधिकारं श्रेष्ठं बृहवच्यप्रभावितम् ॥

इत्याह भगवान् सर्वायापरिएरकवच्यः।

C चं।
 BC add पातयेत् चिनव्ययोगिन विक्तमेकं विचित्रायेत्।
 चिक्तमेकवागीन ध्यानं तस्य विचित्रायेत्।
 मञ्जवयत्।
 BC विख्ता ।
 C युद्धा,
 B युद्धा।
 C Comitativi line.

षय भगवान् वच्चपाचिः सर्वेतद्यागताधिपतिः सर्वेतद्यागत-कायवाक् चित्तवच्चविद्याव्रतसमादान चर्ये स्वकायवाक् चित्त-वच्चभ्यो निस्तारयामास ।

कायवाक्चित्तवज्ञागां कायवाक्चित्तभावनम्। स्वरूपेगैव तत् कार्यमेवं सिहिरवाप्यते। त्वदं स्वकायवाकचित्तविद्यावतम् । जटामक्टधरं विम्बं मितवर्गनिभं महत । कारयेत् विधिवत् सर्वं मन्त्रमंवरसंहतस्॥ षोड्ण।ब्दिकां गृद्धा सर्वालङ्कारभूषिताम । चारवक्तां विश्वालाचीं प्राप्य विद्यावतं चर्तत्। लोचनापटसस्रोगों वज्जिक्षं तु भावयेत ॥ सुद्रामन्त्रविधानन्त्रो मन्त्रतन्त्रसुधिचिताम् । कारयेत ताथागती भायां बुद्धवोधिप्रतिष्ठिताम् ॥ गुच्चपृजां प्रकुवींत चतुःसन्धं ग्रमहाब्रती। कन्टमलफर्नै: सर्वे भोज्यं भच्यं समाचरेत्॥ एवं बुद्धो भवेत् शीम्नं महाच्चानीदिधिः प्रभुः। षगमासनैव तत्सवे प्राप्नयात् नाच संशयः ॥ इति ॥ प्रस्तुहरणं नित्यं घातनं च महाइतम्। रागवज्ञपदं गुप्तं दूरं मंबरसंहतम् ॥ रांगवचाङ्गभौं भार्यां" मामकौ गुणमेखलाम् । वाम्बज्ञायचित्तेभ्य दृदं पुजयति सर्वेद्या ॥ स्वसुद्रां वाऽयवा चिनीत् ध्यानं चाचरविज्ञणाम् ।

<sup>1.</sup> Aomits. 2. C ° र्येथेव। 8. BC ° मैं:। 4. BC चिक्येसु। 5. BCR श्रंतः 6. C कार्यो।

पश्चतुवास सर्वज्ञाः ग्रीणकी नाव संगवः ॥
वनिः भिचां समेद्रित्यं साधको हृद्गिस्यः ।
दृद्गि भयसंवस्ता भोजनं दिव्यमिष्डतम् ।
चित्रक्षमत् यदिः वचात्मा नागं वचाचरं भवित् ॥
सुरी नागी महायचीमसुरी मानुषोमि ।
प्राप्य विदावतं कार्यं विवचज्ञानसेवितम् ॥
इदं तत् सर्वमन्ताणां गृद्धं तवं महानयम् ।
विवचज्ञानं सस्भृतं बुद्दवेधि विश्वसम् ॥

दृत्वाइ भगवा । मर्वेतद्यागतिवद्यः व्रतममयतत्त्व्यः ।

इति श्रोसर्वतद्यागतकायवाक् चित्तरहस्यातिरहस्ये गुज्ञ-समाज महागुज्ञतन्त्रराजे मर्वीमितिमण्डलवज्ञाभिसम्बोधिनीम पटलः बोड्योऽध्यायः ॥

<sup>1.</sup> B पञ्चतुषाञ्च सम्बुषाः, BC एवं बुद्धापि । 2. C वनितु । 8. BC पि °। 4. C ° चक्त °।

#### सप्तदयः पटनः ।

षय भगवन्तः सर्वतयागताः पुनः समाजमागस्य भगवन्तः सर्वतयागतकायवाक् चित्तवन्तं तथागतं पर्वन स्रोत्रराजीनाध्ये-जितवन्तः ।

> यचोभ्यवच महान्तान वच्छधात् महाब्ध। विमण्डल विवचाय घेष वच नमेऽस्त ते॥ दैरेचन महाश्रुद्ध वक्तशान्त महारत्। प्रक्ततिप्रभाखरान् धर्मान् देश वज्ञ नमें उस्तुते ॥ रत्नराजसृगाभौर्यं खबचाकाशनिर्मल। म्बभावश्वादनिर्लेष कायवचा नमें इस्त ते॥ वक्रामित<sup>3</sup>महाराज निर्विकल्प स्वक्रधक। रागपारमिता । प्रभाष बच्च नमोऽस्त ते ॥ चमोघवच संबुद्ध सर्वाशापरिपरक। शाःखभावसंभूत वह सत्त्व नमोऽस्त ते॥ एभिः स्तोवपदैः यान्तैः सर्वबुद्धप्रचोदितैः संस्तयाइजसम्भोगात् सोऽपि वज्ज"समो भवेत्॥ चय वक्तधरः शास्ता सर्ववृहानुकम्पकः। वज्ञगुद्धपदं शुद्धं वाग्वजं ममुदीरयत् ॥ षद्दो हि सर्वबुद्दानां धर्मधातु महाचरम्। प्रक्रतिप्रभाख्यं श्रद्धं ख्रधातुमिव निर्मेत्रम् ॥ इति ॥

BC ग्रुका।
 B ग्रान्त।
 B° सृत।
 B° समोघिसिक्क।
 R° गां।
 B° दुव °।

षय वज्रपाणिः सर्वतवागताधिपतिरिदं सर्वेबुढकायवज्र-समयं खकायवाकवित्तवज्ञेभ्यो नियारयामास ॥

समयचतुष्टयं रच्चं बुहैर्ज्जानोदिधप्रभैः।

महामांसं सदा भच्यं इटं समयमृत्तमम् ॥

भव वक्तपाणिः सर्वतवागताधिपतिरिदं सर्ववृहवाम्बकः समयं खकायवाक् चित्तवक्षेभ्यो निष्ठा रणामास ॥

मय स्वभावनाणां न तन्छन्या निश्वारणामासः॥ समयचतृष्टयं रच्यं वाक्यवच्चमहाचरैः।

विश्मृतं च मदा भच्यमि ं गुद्ध महाहुतम्॥

चय वज्ञवागि: सर्वेतयागताधिपतिरिदं वज्जधरिचत्तवज्ञ-

समयं खकायवाक् चित्तवक्षेभ्यो निश्चारयामास ॥

ममयचतुष्टयं रचा वजसत्ते भेडिं कै:। कथिरं शुक्रसंयुक्तं सदा भचा दृद्वतै:॥

कायवाक् चित्तवचायां समयोऽयं महाइतः।

शाप्त्रतं मर्ववृद्धानां संरच्यो वज्जधारिभिः॥

यश्चेमं<sup>3</sup> ममयं रचेद्वचसत्त्वो महाखुति:। कायवाकचित्तगतं तस्य बृद्दो भवति तत्वगात्॥

भय वज्ञपाणिः सर्वतयागताधिपतिः प्रत्येकबुद्धसमयवकं स्वकायवाकचित्तवज्ञस्यो नियाग्यामास् ।

दंशना कायिकौ तेषां कायक चप्रतिष्ठिता।

सत्त्व।वतारणं भौनसमयः परमगाप्रवतः ।

षय वच्चपाणिः सर्वेतयागताधिपतिः श्रावकशिचा'समयं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो नियारयामासः।

<sup>1.</sup> B स्चेद्°। 2 BC° चारियै;। 8. A यसमे °। 4. B ब्रह्म. R शिया °।

दशकुशलान् कर्मपद्यान् कुर्वन्ति ज्ञानवर्जिताः'। होनाधिमुक्तिकासर्वे समयोऽयं महाइतः॥

भय वच्चपाणिः सर्वेतघागताधिपतिब्रह्मसमयं खकायवाक्-चित्तेभ्यो निश्चार्यामास ॥

मोहमाचेगा यत्कर्म करोति भयभैग्वम्। बुडवोधिप्रगोतारं भवतं कायवज्ञता ॥

चय वज्जपाणिः सर्वेतयागताधिपतिः सद्रसमयं स्वकाय-वाक् चित्तेभ्यो निश्चारयामाम ॥

वैधात्कस्थितां सर्वामङ्गनां सुरतविद्वलाम्'। कामयेत् वि विधेभांवैः समयः परमाङ्गतः॥

चय वज्रवाणि: सर्वेतयागताधिपति: विष्णुमसयं ख्वकाय-वाकवित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामास॥

> यावन्तः सत्त्व सम्भूताः विश्वचा भेदासंख्यिताः। मार्येत् ध्यानवज्ञेण वज्जधातुमपि स्वयम्॥

मध वज्जपाणिः मर्वतयागताधिपतिः विवज्जममयं स्वकाय-वाकचित्तेभ्यो निश्वारयामास ॥

> कायवच्चो भवेत् ब्रह्मा वाग्वचन्तु महेश्वरः। चित्तवक्रधरी राजा सैव विष्णुर्मदर्धिकः॥

**चय व**च्चपागिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वयचयचिगौसमयं स्वकायवाक वित्तवक्रेभ्यो निश्चारयामास ॥

> षस्य पिशिताहारा निखं कामपराः खियः। भाराध्येत् महावज्ञसमयैरिभिद<sup>ि</sup>रासदैः॥

<sup>1.</sup> B° विकास:। 2. C° ने। 3. B° वर्जिता। 4. BC जिवका-सक्तावाम्। 5. C कि°। 6. A सर्व°। 7. BC° जावा°। 8. A° दतिदु°।

षध वक्तपाणिः मर्वतद्यागताधिपतिः सर्वभुवगेन्द्रराज्ञी-समयं खकायवाकचित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामासः

> पैश्वन्यचीरिता हाराः कामगन्धपराख ताः। साधयेत् समयैरिभरन्यया क्रिथ्यते ध्रवम्॥

भव्य वज्रवाणि: सर्वतथागताधिवित्रसुरकन्यासमयं स्वकायवाक्षित्तवजेभ्यो निश्चारयामास ॥

> क्रुरा मानभरा कान्ता गन्धपृष्पोपभीगजाः । समयो बचपात्रालिः दर्शना वच भैरवाः॥

षद्य वज्रपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः राज्यसस्त्रीममयं स्वकायवाकचित्तवज्ञेभो निद्यारयामाम् ॥

> कापालास्यिभूपतैलवसया प्रीगनं महत्। समयः सर्वभृतानां पविवोध्यं महार्थकृत्॥

षध बच्चपाणि: सर्वतयागताधिपति: सर्वेबच्चडाकिनीः समयं स्वकायनाकचित्तवचेश्यो नियारयामास ॥

विषमृत्रक्षिरं भर्चत्' मदादींख पिवेत् सदा। वज्जडाकिनीयोगेन माग्येत् पट्लज्ज्यैः ॥ स्वभावेनेव संभूता विचरन्ति विधात्वि । चार्चरत् समयं क्रत्कं सर्वभन्त्वं हिरोषिणा ॥ ॥ सर्वत्रेधातकंश्समयसमवसरणो नाम समाधिः॥

षय वच्चपाणिः सर्वेतद्यागताधिपतिः कार्यासहिससयवच्चं कायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निद्यारयासासः॥

<sup>1.</sup> A चौरा °। 2. C मारसमा, °B माररागवरा °। 8. C ° का:।
4. B ° पातासे, C योषितां। 5. A ° साति °। 6. BC ° वच्च °। 7. C
भच्चां। 8. A ° सिंडि °। 9. BC add वच्च '।

कायिकं विविधं सर्वे कारयेत् वज्ञसम्भवम् । बृहकार्यकारं नित्यं सत्त्वधातोः समन्ततः॥

श्रय वचपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिर्वाक्सिस्समयवर्ज्य स्वकायवाकचित्तवक्षेत्र्यो निष्ठारयामास ॥

वाक्यकर्मकृतं<sup>।</sup> क्र**त्स्नं** चैलोक्यामलमग्**डलम्** ।

. वाक्सिडिपट्रम्योऽयं समयो<sup>\*</sup> दुरतिक्रमः॥

चय वज्रपाणिः सर्वतयागताधिपतिः चित्तसिव्यसमयं स्वकायवाक् चित्तवज्ञेस्यो निश्चारयामास ॥

मनोवजमयं सर्वे भावयेत् इदवजञ्चन् । एषो हि समयः प्रोक्तः विवज्ञामद्यविज्ञणान् ॥ इत्याह भगवान् समन्त्रभद्दो वज्जसत्तः ।

षय वज्रपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः सर्वमन्त्रवज्रसार-समयं स्वकायवाक्चित्तवज्ञस्यो निष्ठारयामास ॥

वृद्धां स्व बोधिसत्त्वां स्व प्रत्येकश्रावकां साथा'। कायवाक् चित्तसंयोगैर्वन्द्र थन् नाथमाप्रयात्॥

चय वच्चपाणिः सर्वत्रधागताधिपतिः सर्वेतयागतकाय-वाक्चित्तवच्चध्यानसमयं स्वकायवाक्चित्तवचेभग्नो निश्चारबा-मास॥

> वज्रसत्त्वस्य सर्वेव कायवाक्वित्तमग्डले । ध्यानं विवज्ययोगेन ध्यातव्यं मन्त्रजापिना ॥

<sup>1.</sup> AC  $^{\circ}$  पदं। 2. $^{m}_{i}$ A  $^{\circ}$  बोरिंप, R  $^{\circ}$  बोरिंग । 8. A समज्जस्य प्रदेश 4. For this line BC read न बुदान वीधिसस्त्रीय प्रत्येविनन्यायकान्। 5. BC  $^{\circ}$  हेर्स  $^{\circ}$ ।

'षण वक्कपाणिः सर्वेतणागताधिपतिः सर्वेमन्त्रवक्तसाधन-समयसम्बरं स्वकायवाकवित्तवक्रेभो निश्चारयामाम् ॥

> सन्नधातुं समासेन ध्यानवज्ञेश चोदयेत्। विवजनन्दनायाग्राः समयो वज्जसस्थनः॥

षय वज्रपाणिः सर्वेतयागताधिपतिः सेवा<sup>3</sup>साधनोप-साधनमहासाधन<sup>3</sup>समयसम्बरं स्वकायवाक्चित्तवर्ज्ञभगो निज्ञारयामास ॥

> खधातं विगमूचवज्ञेष<sup>ः</sup> परिपृषे विचिन्तयेत् । दद्यात् वियध्वबुद्धेभाः समयः परमगाञ्चतः ॥

षय वचपाणिः सर्वतयागताधिपतिः सर्ववचानार्धान-समयं खनायवान् चित्तवचेभाो निसारयामास ॥

> कामयेत् प्रतिदिनं वज्जो चतुःसन्धाः यद्योत्तमम्। द्वव्यं चोप इरंत् नित्यं समयो वज्जप्रकः॥

षध वज्रपाणि: सर्वतथागताधिपति: खविद्याधरसमयं स्वकायवाकांचत्तवज्ञेभोो निश्चारयामाम ॥

> कायवाक् चित्तवज्ञागां सुकुटे ध्यानं विचित्तयेत्। विवजसमयैः सर्वैः कृष्ठै जेतुं न शक्यते॥

षद्य बच्चपाणिः सर्वतयागताधिपतिः सर्वभन्तव्यशादि-कर्मिकसमयं स्वकायवाकवित्तवच्चेभग्नो निश्चारयामास् ॥

भ°जने कायवज्ञस्य बहिवेजधरस्य च। वज्जधर्में:" सदा कार्यां! स्वोह्नाटविधिक्रया।।

<sup>1.</sup> Comits from here to समयी वस्तवश्व below. 2. A सर्वे । s. Comits महाताभव । 4. BC क्षायां | 5. C दोरीन | 6. BC सम्रा । 7. B वापि, C दापि | 6. BC ° दें: | 9. A मी । 10. B धर्म क्या । 11. B कार्य ।

द्रत्याह भगवान् स्वभावश्च द्रवाः

चय वक्तपाणि: सर्वतयागताधिपति: सर्ववक्तधरस्वकाय-वाक्चित्तद्वद्यवच्यसमतां विचिन्ता तृष्णीमभृत्॥

षण खल्बनभिलाप्य।नभिलाप्यबुद्धचेत्रसुमेहपरमाणु-रतःसमा बोधिसत्त्वा महासत्त्वाः सर्वतयागतान् प्रविपत्यैव-माहः। किमयं भगवान् सर्वतयागताधिपतिर्वक्षधरः सर्वतयागतवोधिसत्त्वपर्यन्मगडलमध्यं तूष्णीसाविनाधि-वासग्रतः।

षद्य भगवान सर्वतद्यागताधिपतिस्तान् सर्ववेधिसत्त्वा-नेवसाइ। कायवाक्चित्तवज्ञानुपलब्धिस्तभावाज्ञरपदं कुल-पुता ययं सर्वतद्यागतकायवाक्चित्तवज्ञाधिपतिः निःस्त-भावाज्ञरपदंविचार्यं तुष्णों व्यवस्थितः॥

षस्य च कुलपुनाः सर्वतयागताधिपतेः चिन्तया एतदभृत्॥ कायाचरमनुत्यन्नं वाक् चित्तपदलचषम्।

स्ववज्ञकल्पनाभृतं मिथ्यासंग्रहसंग्रहम् ॥ दृति॥

षद्य मञ्जूषोप्रमुखा महावीधिसत्ताः तान्सवैतद्यागतानेव-माष्टः। मा भगवन्तः सर्वतद्यागता वाग्वज्ञपदं मिध्या-समुद्रयेन बल्पयद्य। तत्कस्मात् हेतोः। सर्वतद्यागतबद्य-धातुष्वव चिरतगतानुगतिकोऽयं सर्वतद्यागतकायवाक् चित्त-वक्षाधिपतिः। तत्कस्मात् हेतोः। सन्ति ब्रह्माद्या महावेधि-सत्त्वा महाभिज्ञाज्ञानसंप्राप्ताः सर्वधर्मनेष्वणस्वभावमजानन्त एवं विकल्पयन्ति॥ किमयं सर्वतद्यागतमहावक्षात्मा सर्वतद्या-गत्यभवक्षतत्त्वमनभिक्षाय गुष्ठाष्वरं निर्दिणतौति।

<sup>1.</sup> B तुर्योभावेन। 2. B स्त्रभावे, C स्त्रभाव °। 8. B ° मवि °।

षय भगवनाः सर्वतद्यागतास्तान् वोधिसस्वानिवभाषः।
तिष्ठन्तु तावत् भवन्तो महावोधिसस्ता ययमपि सर्वतद्यागतकायवाक्वित्तवस्युद्धाचरं प्राप्य कायवाक्वित्तवोधि न
वानोमहे। तत्कस्मात् हेतोः। निःस्वभावाचरसंभूतः
चनुत्पादवचाभिमंबोधिर्यावन्तः कुलपुत्राः सस्ताः सबसंग्रहेणः
संग्रहोताः सर्वे ते वोधिप्रतिष्ठिताः बुह्य वच्चाः। तत्कस्मात् हेतोः।
कायवाक्वित्तवच्चानिप्राप्ता वतामी सत्त्वास्त्रिकायवज्ञधर्मताः सुपादाय।

षय वच्चपाणिः सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवच्चाधिपतिस्तान् सर्वतयागतवोधिसचां श्रेवमा ह ॥

स्त्रभावश्रुद्धनेराख्ये धर्मधातुनिराखये। काल्पना वच्चसंभूता गौयते न च गौयते॥

षय भगवन्तः सर्वतयागता भगवन्तं मद्दावजूपाधि सर्वतया-गत<sup>3</sup>खासिनं नसस्त्रत्वेवसाद्यः। कुत दमानि भगवन् मर्व-तयागतकाथवाक् चित्तवचित्तिहोनि समवसरन्ति, क वा प्रति-प्रितानि।

सर्वतयागताधिपतिर्वचधरं प्राष्टः। स्वकायवाक् चित्त-वच्च समतासन्तानवचप्रतिष्ठितानि भगवन्तः सर्वेतद्यागताः सर्वेति बौनि सर्वेवचच्चानानि सर्वे यावत् वैधातुकमिति ।

सर्वतद्यागताः प्रोचुः। सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवच सिंबीनि सर्वे वैधातुकं च भगवन् कृत स्थितम्। सर्वतद्यागत वाधि-

<sup>1.</sup> B ° ज़ुद्द ° । 2. B ° यचना, ° C ° वरया ° । 8. R सबजा । 4. B वच्चाधिति । 5. BC omit ° वच्च ° । 6. A adds वच्च ° ।

पतिः प्राष्ठः । चाकाशधातुप्रतिष्ठितानि भगवन्तः सवेतद्यागताः । सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवक्रसिद्यौनि सर्वे चेधातुकं च। सवेतद्यागताः प्रोचुः। चाकाशं भगवन् कुच स्थितस्। वक्षधरः प्रोचः। न क्षचित् ।

चव ते सर्वतवागता वोधिमचा चासर्यप्राप्ता चहुतप्राप्ता इ.संधमेघोषसकार्यः।

षडो वच षडो वच षडो वचस्य दंशना।

यव न कायवाक्वित्तं तत्व क्षं विभाव्यते ॥

यय वचधरः शास्ता सर्वेबुडनमस्त्रतः।

तिवचायाो महायाधास्त्रिवचः परमिश्वरः॥

भाषतं सर्वेसिडीनां विद्यापुरुषभावनाम्।।

ववचधातुमध्यस्यं भावयेत् बुडमगडचम्॥

कायवचं प्रभावित्वा वचं मृष्टिं प्रभावयेत्।

तिमुखं विकायसभूतं विम्मुरनां विचिन्तयेत्॥

वचचक्रधरं ध्यात्वा ग्रीमं वीधिमवापुषात्।

कुलभटन सर्वेषामिटं गृद्धं विचिन्तयेत्।

प्रन्याद्या भावना तेषां सिडिभैवति नो त्मा।।

इत्याद्य च भगवान् विद्यापुरुषवच्याः॥

धातुंभुतां महाराज्ञीं प्रीययन्तीं विचिन्तयेत्।

धातुंभृतां मडाराज्ञीं प्रीषयन्तीं विचिन्तयंत्। एवं तुष्यन्ति ते व्रषभाः वजकायतिलज्ञणाः"॥ यश्चेदं भावयेत्वश्चिडोधिसत्त्वो मडायशाः। चिकायसिडिमाप्नोति सप्ताडेन मडाद्युतिः॥

<sup>1.</sup> AR omit. 2. A omits this sentence. 3. B ° স্বর্মীয়া 4. Mas. সুবী °। 5. AR বালং °। 6. A বিহলিনা; BC বিললিনা;।

षश्च भगवान् वज्रपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनरीप कायवाक् चित्तवज्ञसमुचयगुद्धरङस्यं स्थकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामासः।

कायवाक् चित्तमसयं सहासुद्रार्थक ल्पनाम् । भावयेत् विधिवत् मर्वान् चणात् बुद्दलसाप्नयात् ॥ पद्म बच्चपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनरिप सर्वसाधक-कायवाक चित्तवचेभ्यो निस्नारयासास ।

> हस्तमुद्रां न विभीयात् यदीच्छेत् मिडि'मुत्तमाम् । समयः सर्वमन्त्राणां नातिकस्थो जिनै'विष् ॥

श्वय वज्जपाणिः सर्वेतयागताधिपतिः पुनरिप मर्वेबुहमसयं खनायवानिवक्तकयो नियारयामास ॥

> विष्मृत्रश्चन्नरक्तानां चुगुप्सां नैव कारयेत्। भच्चयेत् विधिना नित्यमिदं ग्रुद्धां चिवचः जम्॥

षय वच्चपाणिः सर्वेतयागताधियतिः पुनर्गप वाग्वस्रसमयं स्वकायवाकचित्तवस्रेभ्यो नियारयामास् ॥

> चैधातुक्तपद्ये रम्ये यावन्त्यो योषितः स्मृताः । कामयेत् विधिवत् सर्वा वाम्बचैर्न जुगुप्स्रते ॥

चय वचपाणि: सर्वतयागताधिपति: एनरिप चित्तवज्ञ-समयं खनायवाकचित्तवज्ञेस्यो निश्चारयामास ॥

> यावन्तः सर्वसमयास्त्रिवज्ञकाय'संस्थिताः । प्रीगयन्तिः वज्ञसमयेः वित्तवज्ञः न जुगुप्तयेत् ॥

<sup>1.</sup> BC ° बोधि ° । 2: BC बुधे; । 8. B ° गुक्के ° । 4. BC ° ज्ञान ° । 5. A ° लो ।

द्रखाड भगवान् तिवचसमयः'। षष्ठ वचपाचिः सर्व-तवागताधिपतिः पुनरपि सर्वतवागतग्रञ्चवक्षं स्वकायवाक्-चित्तवचेभ्यो निचारवामासः।

पञ्चस्तंथाः समासेन पञ्चनुताः प्रकीर्तिताः।
वज्र-षायतनान्येव वेधिमत्तायामगडलमिति ॥
षय वज्रपाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरि वेधातुकः
समुज्ञयंवजं स्वतायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निष्ठारयामास ।
पृथिवो लोचना स्थाता श्रव्धातुमीमकौ स्मृता ।

प्रायवास्या अविस्त्रीः स्वतायाम् प्रायविद्या

पागडरास्या भवेत्तेजो वायुक्तारा प्रकोत्तिता। खबचचधातुसमयः सेव बच्चधरः स्मृतः॥

द्रत्याह भगवान् सर्वतयागतभुवनिञ्जतो महावक्षसकः। यय भगवान् सर्वतयागतकायवाक् वित्तवक्षस्यागतः सर्वतयागतसमताविहारं नाम समाधि समापद्रः। समापद्र च मर्वतयागतपर्वन्मवङ्गमवलोक्य स्थाममृतः।

यथ खलु मैत्रेयो बोधिमची महासचः सर्वतथागतान्
प्रिषिपत्वेतमाह। सर्वतथागतकायवाक्षिचवर्णगुद्धसमाजाभिविक्तो भगवान् वज्ञाचार्यः सर्वतथागतैः सर्ववीधिसचैय
कथं द्रष्टव्यः। सर्वतथागताः प्राष्टः। बोधिचित्तो वश्च दूव
कुलपुच सर्वतथागतैः सर्ववोधिसचैय द्रष्टव्यः। तत्कस्मात्
हिनोः। बोधिचित्तयाचर्यसाहयमतद्देधीकारम्। यावत्
कुलपुच संत्रेपेण कथयामः। यावन्तो दशदिग्लीकधातुषु बुहास

<sup>1.</sup> B adds वचा; । 2. C ° समय ° 1 8. BC चर्त्रा 4. ABR तेजी-धातुखु पाण्डराख्याता । 5. A adds रहस्सं ° 1 6. B ° भिन्नी । 7. BC एवं 1

बोधिससास तिष्ठिलि भियलि यापयिन च, सर्वे ते विष्काल-मागला तमाचार्ये सर्वतद्यागतपूजािमः संपूज्य खस्बबुद्यवेतं पुनरिष प्रक्रामिन्ता, एवं च वाग्वज्ञाजरपदं निस्वारयिन्ता । पितास्माकं सर्वतयागतानां मातास्माकं सर्वतयागतानाम् । तद्ययािष नाम कुलपुन यावनो बुद्यां भगवनो दशसु दिखु विद्यन्ति तंषां च बुद्यानां भगवतां यावत् कायवाक् चिन्त-वज्यजः पुख्यस्वस्यः म च पुख्यस्वस्य चाचार्यस्यैवं रोम-कृपायविषयं विशिष्यते । तत्कस्य हतोः । बोधिचन्तं कृत्वपुन मर्ववृत्ज्ञानानां सारभृतमृत्यान्तभूतं यावत् सर्वज्ञ-चानाकरिति ।

श्रय खलु मैतियो बोधिसत्ती महामची भीतः सन्त्रस्तः । मानसस्त्रणीमभृत्।

षय खलु यद्योभ्यस्यागतो त्स्रक्षेतुस्यागतोःऽसितायुस्या गतोऽसोघसिडिस्यागतो वैरोचनस्यागतः सर्वधर्में सिडिसस-यास्यन्यद्यं नाम समाधि समापदौतान् सर्ववोधिसवाना-मन्त्रयते सा। ग्रग्वन्तु भगवन्तः सर्ववोधिसवाः यऽपि ते त्रणसु दिस्तु वृद्या भगवन्तस्याध्यवस्त्रज्ञानसेभृतास्तेऽपि सर्वे गुष्ठा-समाजाभिषित्रं याचार्यमागत्य पृत्रयन्ति नमस्त्रवेन्ति च। तत्सस्यात् हेतोः। णास्ता सर्ववुडवोधिसचानां सर्वत्यागतानां चस एव भगवान् महावस्रयः सर्ववृडज्ञानाधिपतिरिति।

<sup>1.</sup> B° माजव्य। 2. C यावच्छास्तास्ताका । 3. AR onit. 4. A° व °। 5. A° बुदानो । 6. A सन्तम °। 7. BC सर्वेवज्ञधर; । 8. A पश्चि। 9. BC onit.

'षथ तं सर्वें महाबोधिसचाः तान् सर्वतथागतानेव-माडुः। सर्वतद्यागतकायवाकचित्तसिद्योगि भगवन्तः कुच स्थितानि का वा संभूतानि । सर्वतथागताः प्राष्ट्रः । विकाय-गुद्धं सर्वतद्यागतकाय<sup>3</sup>वाक्चित्तं वज्ञाचार्यस्य कायवाक्चित्त-वक्रे स्थितम्। महाबोधिसत्ता बाहुः। कायवाक् चित्र-गुद्धवर्च कुत्र स्थितम्। मर्वतथागताः प्राहः। साकाशि स्थितम्। महाबोधिसबाः प्राष्टुः। चाकाशं कुत स्थितम्। सर्वतयागताः प्राइः। न काचित्। यय ते महाबोधिसवा याद्यर्थ्यप्राप्ता पङ्गतप्राप्ताः तृष्णीस्थिता पभुवन् ।

त्रय भगवान् वचपाणिस्तयागतः सर्वतयागतकायवाक-चित्त'गुद्धवच्रममाधर्व्यत्थाय सर्वतथागतान् सर्वबोधसन्नां-श्वामन्त्रयते सा। मृजुन्तु भगवन्तः सर्वतथागताः सर्वेबोधि-सत्त्वाश्च सर्वतथागत'बोधिमत्त्वसंभववत्रं नाम महामग्डलम्।

त्रय खल् सर्वेतयागता बोधिसचास क्षताञ्चलिपुटा भगवन्तं वज्रधरमेवमाद्यः। देशयतु भगवान् देशयतु सुगतो महामगदसमिति।

> खधातुमध्यगतं चिन्तेत् चतुरस्रं सुशोभनम् । ब्हमग्डलयोगेन ध्यानवचं प्रचोदयेत्॥ वज्ञमग्रहलध्यानेन शासनं सर्वचिति गाम । पूजां तेनैव विधिना कुवींत मतिमान् सदा॥ याचार्यं इदये ध्याला यभिषेकं समारभेत्। म्बधातुं सर्वेबुबैस्तु परिपूर्णं विचिन्तयेत् ॥

<sup>1.</sup> B omits the whole paragraph. 2. A omits. 3. C विश्व कार्य । 4. AR adds वकाधर । 5. A े तो । 6. BC विचि ।

पातयेत विधिवत सर्वान चिभवेकपरैस्त्रिभः। चनन बोधिमाप्रोति सर्वसत्त्वहितैषिगीम् । सिध्यति कायवाकचित्तं सर्वसिडिमण्डाइतम् ॥ ॥ सर्ववहबोधिसत्त्वसमयच्यां नाम ध्यानमग्डलम् ॥ **प्रथ खल वजापाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरपि सर्व**-तथागतवज्ञयोगं नाम कायवाक्वित्तगुद्धं स्वकायवाक्-चित्तवज्ञेभ्यो निषारयामास ।

॥ इंडी: खं॥

ख्धातुमध्यगतं चिन्तदस्यमांसादिमग्डलम् । विकायवाकचित्तष्ट्रये वक्रसचं वि'भावयत् ॥ क्ररं विक्रतं संक्रडं नी लोत्यलसमप्रभम्। चतुर्भुजं विधानन कपाल इस्तं विभावयेत्॥ पञ्चरिमप्रभोद्योतां स्वजिञ्चां भावयंतु वृती । ध्यानमन्त्रप्रयोगेण कथिगाकर्षणमत्त्रमम्॥ विश्व वं वचसमयं की लकं टाक्योत्तमम् । पौड्यत् वक्तयोगेन बृहकायं मिप स्वयम् ॥ इति ॥ मय वज्रपाणिः सवैतयागताधिपतिः पुनरपि वज्राहार-

समयक्वत्यार्थे खकायवाकचित्तवर्ज्जभ्येः निश्वारयामास । मद्रं वा मयवा पानं यत्किञ्चित् भचयेत् वृती। विष्मृतमांसयोगेन विधिवत परिकल्पयेत ॥

<sup>1.</sup> AR योगवर्षा । 2. BC समयवर्षा । 3. R की । 4. BC ° सत्त्वस्य । 5. A. बार °। 6. BC ° की | 7. B ° हैं।

चय वच्चपाचिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरपि सर्वतयागत-कायवाक्चित्रवच्चपृवाग्रंग स्वकायवाक्चित्तवच्छेभ्यो निद्या-रयामास ।

> पञ्चोपशारपृजागैः पृजनं च प्रकल्पयेत् । एषो हि सर्ववका'गां समयो दुरतिक्रमः ॥

चय वक्तपाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरिप सर्वतयागत-कायवाक् चित्त पूजारहस्यं स्वकायवाक् चित्तवक्षेभ्यो निया-रयामास ।

हयेन्द्रियप्रयोगेष खशुक्रादिपरिग्रहै:।

पृजयेत् विधिवत् सर्वान् बृहबोधिमवाप्रुयात्॥

श्वय वज्जपाणिः मर्वतयागताघिपतिः पुनरपि सर्वतयागत-कायवाक् चित्तसम्बरं खकायवाक् चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारया-माम ।

> सत्त्वधातोरनन्तस्य मातां समयधारि गीम्। कार्यविवकसमयैः सम्बरोऽयं महाइतः॥

चय वचपाणिः सर्वतयागताधिपतिः पुनरिव सर्वसाधक-सम्बरवर्च ख्वायवाक्चित्तवर्चभो निश्चारयामास ।

> <sup>6</sup>कायवाक् वित्तसंभीगं तिसुद्धालयव**ज्ञजम्** । साधयामि चर्च भटं संग्रयो नाच सर्वेद्या ॥

सावयाम भइ मद्र सथया नाच सवद्या॥
भय वच्चपायिः सर्वतयागताधिपतिः पुनर्राप सर्वसाधक-वच्चसत्त्वसम्बरं खकायवाक्वित्तवच्चेभ्यो निखारयामास ।

<sup>1.</sup> BC सन्ता । 2. cadd ° वर्षा । 3. A सामां। 4. C ° ए °। 5. BC कामधेत् चिवच्चसमये;। 6. B omits from here to निवारयामास below.

वितस्तिमात्रमतिक्रम्य मृधिं मगङ्जकाल्पना । भौकारं मध्यगतं ध्यात्वा पञ्चास्त्रतिनपातनम् ॥ भनेन बच्चयोगेन तेजस्त्री भवति चणात् । कायवाकचित्तसौस्थित्यं भवति नाच संगयः ।

षय वचपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः पुनरिप सर्वमग्रङ्ज-। धरकायवाक्चित्तगुद्यं स्वकायवाक्चित्तवज्ञेभ्यो निश्चारया-माम ।

> चैत्यकर्मन कुर्वीत न च पुस्तकवाचनम्। मगडलं नैव कुर्वीत न विवचाग्रवन्टनम्॥

चय वचपाणिः मर्वतयागताधिपतिः सर्वविषपिरहारः स्तथानाकर्षणगुद्धं स्तकायवाक् चित्तवचेश्यो नियारयामास ।

## ામ્યું ા

चक्रमध्यगतं स्थाप्य सितांशुज्वालमालिनम् । पौतांशुरिस्मगहनं भावयेत् पौतसिन्नमम् । विवजरिस्मसमयेवींजोऽयं गुद्धसंभवः ॥

चत्र वच्चपासिः मर्वतद्यागताधिर्यातः कायवाक्चित्त-रचाचक्रमन्यं वचसंयुत्तं स्वकायवाक्चित्तवचेभ्यो निद्यारया-मास।

उँ ह्रलू ह्रलू तिष्ठ तिष्ठ बंध बंध इन इन दइ दइ चस्ते ह्रँफट्खाइ।

<sup>1.</sup> C ° सन्त °। 2. BC ° विषापश्चार °। 3. C विजर्म।

भूजेपचादिषु चत्रं कर्मवजप्रतिष्ठितम् । इ'कारमध्यगं क्रखां नाममध्ये ममालिखेत्॥ मन्त्राचरपदैः सम्यक् मणिडतं स्थापयेत् सदा। एषो डिसर्वमन्त्राणां तिगुद्यालयसम्बदः॥

श्रय वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिः वजाञ्चनपदं स्वसाय-वासिचत्तवज्ञेभ्यो निश्चारयामास ।

> चतुष्ययैकतचे च मारुखाने शिवालये। वक्षाञ्जनपदं तत्र कपाले पातयेत्मदा॥

महातेल किथिरं विष्ठं पद्ममूर्वं चर्कतृक्तिनं वर्त्तिं क्रत्वा क्रयाचतुर्देश्यामहरात्री वचाञ्चनं पातयेद्दधः तत्रेवाष्टशता-भिमन्तितं क्रत्वा। विविधा मिहिभैवित इत्याद्य भगवान् समनाभटः।

चय भगवन्तः मर्वतयागता वचपाणि सर्वतयागताधिपति-मेवसाहः। कतिभिभेगवन् गुद्धाःचरैः समन्वागतासे बोधि-सवा मशासवा य इटं मर्वतयागतवर्यावजं मर्वतयागत-गुद्धसमयं श्रदास्यन्ति भावयिष्यन्ति च।

"स्रष्ट बच्चपाणिः सर्वतद्यागताधिपतिः त।न् सर्वतद्यागताः नवसादः। विगुद्धाच्चरेभैगवन्तः सर्वतद्यागताः समन्वागतास्ते बोधिनवा महासचा य इदं मर्वतद्यागतवोधिचर्यावचं श्रहास्त्रान्ति भाविषय्यन्ति च। सर्वतद्यागताः प्राष्टुः। कातमैस्त्रिभिः। बच्चथरः प्राष्ट्रः। यदत सर्वतद्यागतकाय-

AR चूं, ° € चूं° । 2. B ध्वाला । 3. € भैरवं । 4. A ° नाले ° ।
 BC omit. 6. € omits from here to भाविष्यन्ति च ।

वचेष, सर्वतद्यागतवाग्वचेष, सर्वतद्यागतिचत्तवचेष, एभिः स्त्रिभिः।

चय ते सर्वतद्यागता भगवतो वक्तपाणेः पाट्योर्निपत्य तृष्यौस्थिता चभुवन्।

षय वजपाणिः सर्वतयागताधिपतिः तान् मवेतयागतान् वोधिसवायामन्वयते सा । भृतपृते भगवनाः सर्वतयागता जनिमजायानिम्लाप्यवुडचेत्रसुमेकपरमाणुरजःसमाः कल्पाः चौणा यावद् भगवतो दीपक्षरस्य तथागतस्यार्षतः सम्यक्तं वुडस्यातिकान्तस्य काग्र्यपस्यापि महामुनिरिममंबुडस्य न भाषितम् । तत्कस्मात् हितोः । षभव्याः भगवनाः सम्या षस्य महागुह्मपदार्थस्य तेनः कालिन तेनः समयेन मया न भाषितम् । चपि तु भगवनाः सर्वत्यागता षस्मिन् गुहास्माजि बुडबोधि चण्यवसुहर्त्तेनैव निष्याद्यन्ति । यदनैकैन्यां काल्यस्य स्वा च्यापक्तः वोधिमन्या वोधिन प्राप्नुवन्ति । तदिहैव जन्मिन गुहासमाजाभिन्तो वोधिनन्तः सर्वत्यागतानां बुड इति संस्यां गक्कति ।

अध तं महावोधिमत्त्वा दृदं वायच्चाचरपदं श्रुत्वा प्ररोदयामासुः। अध तं सर्वतयागतास्तान्वोधिसवानव-माहुः। मा भगवन्तः महावोधिसवाः प्ररोदयत मा च विदुःखं ससुत्यादयत। अध तं महावोधिसत्त्वास्तान् सर्वतयागतानवमाहुः। अधं तं भगवन्तः मर्वतयागता न प्ररोदामहि। अधं न दुःखसुत्यादयामहि। तत्कस्मात्

<sup>1.</sup> B श्रमें ब्या | 2. A adds मया | 3. A omits. 4. BC ° की पर्मे: 1

हितोः १ चभव्या भगवनाः विग्रुद्धाचरम् । चभव्या भगवन्तोऽन्तश्चो नाम श्रवचेनापि । सर्वतद्यागताः प्राष्टुः । सामान्याचरपदं कुलपुचा यथा भविह्नने द्वातं न सुतं तथास्माभिरपि सर्वतयागतैः सर्वबुडवेधिसन्त्वे च कुलपुचानं ग्रुद्धाचरा न संप्राप्ता नाभिसंबुडाख । तत्कस्मात् हेतोः १ विग्रुद्धाचरविश्वत्वात् ।

भय ते सर्वे बोधिसत्त्वाः तूर्यो व्यवस्थिता भभूवन्। भय भगवन्नः सर्वतयागताः सर्वतयागतकायवाक् चित्तवक्ययो-षिक्षगेषु विज्ञहार।

चय सा सर्वतयागतिचत्तद्यिता मामको भगवनां सर्व-तयागताधिपतिं मद्दावचधरं एभिर्वचचरकामरतिपूजागा-चरपदैः प्रौत्यासंस्तयाँमास।

"तं वज्जित्त भुवनिष्ठर सत्त्वधाती वायाहि मां रितमनोच्च महार्थकामैः। कामाहि मां जनक सत्त्वमहायवस्थो यदीक्कसे जीवितं मञ्जनाधः॥"

यघ सा बुद्यलोचना सर्वतद्यागतकायद्याता भगवन्तं सर्वतयागताथिपतिं मद्यावच्चधरमेभिः सर्ववच्चकामरति-पूजायाजरपट्टैः सुखसौमनस्राप्नीत्या संस्तृयामास।

''त्वं वचकाय बहुसत्त्वग्रियः। इत्वक बुद्धार्थवोधिपरमार्थं हितानुदर्गीं । रागेण रागसमयं मम कामयस यदौक्कसे जीवितं मञ्जनाव ॥''

<sup>1.</sup> C ° भूता। 2. C खुद,° स्त्तु°। 8. A° दर्भी। 4. AC ° वां, R ° ये°।

चय सा लोकिञ्चरद्यिता कायावस्थितनेत्री' भगवन्तं सर्व-तथागताधिपतिं महावच्चधरं कामोपभोगसमयैः संस्त्यामास ॥

"सं वचवाच सक्तस्य हितानुकस्यी लोकार्यकार्य्यकरणे मद् मंप्रवत्तः। कामाहि मां सुरतचर्य समन्तमद्र यदौच्छसे जीवितं मञ्जनाय॥"

षय सा सर्वेतयागतकायवाक् चित्तसमयवच्चदियता भगवन्तं सर्वेतयागताधिपतिं महावच्चधरमनया सर्वेतयागत-सुखसौमनस्वप्रौत्या मंस्तृयामास ।

"चं वळकाय" समयाय महाहितार्थं संबुदवंग्रातलकः समता<sup>®</sup> नुकम्पौ । कामाहि मां गुणनिधं वहरत्नभृतम् यदीक्कसं जीवितं मञ्जनाय ॥"

चय भगवान् वज्ञपाणिस्त्रधागतः सर्वकासोपभोगवज-त्रियं नाम समाधि समापद्वसां सर्वत्रधागतद्यितां समय-चक्रिण कामयन् तृष्णीसभृत् ।

षयायं सर्वाकाश्रधातुः सर्वतयागतकायवाक् चित्तवज्ञ-समयशुक्तिका परिपूर्वी वचादक परिपूर्वकृतस इव संस्थितोऽसृत्।

चयास्मिन्वचानाथधातौ यं सत्त्वास्त्रिकायसमयसंभूता-स्त्रिवचित्रया संस्पृष्टाः भर्वे तं तवागता चर्चनाः सम्यक्संबुद्धाः स्त्रिवचचानिनोऽभवन् । ततः प्रस्ति सर्वसत्त्वाः समन्तभद्र

BC कायवाक् चित्तवक्षित्री।
 BC ° मा 8. C सुगता °।
 A च °।
 R कुओ स्वव °।
 B ° ध्वस्ता;
 7. C ° घव ते सुव °।

<sup>1</sup>समन्तभद्र दति सर्वेतथागतकायवाक्**चित्तवक्वे**गाभिषिक्ता सभ्वन्।

षद्य वचपाणिस्तवागतं सान्सवेतवागतानिवसा । हृष्टा
भगवन्तस्सवेतवागताः सर्ववुडधमेसमता। षद्य ते सर्वतवागता वचपाणि सर्वतवागताधिपतिमेवमा हुः। हृष्टा
भगवन् हृष्टा सुगतं वचज्ञानसमता वच्चज्ञानचर्येति। षद्य
भगवन्तः सर्वतवागताः मर्वतवागतयोधिद्वगेष्वभिनिष्कृस्य
भगवन्तः सर्वतवागताः मर्वतवागतयोधिद्वगेष्वभिनिष्कृस्य
भगवन्तः महावचपाणि सर्वतवागताधिपति तवागतमेवमा हुः।
षाद्ययं भगवद्वाद्ययं सुगत यत्र हि नाम रागाचरपदेः बृद्यवोधिरनुगन्तव्येति।

षध वज्रपाणिः सर्वतथागताधिपतिस्तान्सर्वतथागतानेव-माइ। मा भगवनाः सर्वतथागता एवं वद्य। तत्कस्माहेतोः ? खवज्रसमयतुल्यत्वात् सर्वधर्माणां न इपस्त्रस्थो न विदनास्त्रस्थो न संज्ञास्त्रस्थो न संस्तारस्त्रस्थो न विज्ञानस्त्रस्थो न धातु-नांधतनं न रागो न हेषो न मोहो न धर्मी नाधर्म इति।

षघ ते सर्वतथागतास्त्रशीमभ्वन्।

षद्य भगवान्वज्ञपाणिः तान्सर्वतद्यागतान्वोधिसचांचा-मन्त्रयते स्म । चालोचयन्तु भगवन्तः सर्वतद्यागताः सर्वलोकधातु-ष्विदं सर्वतद्यागतकायवाक् चित्तवज्ञगुद्यम् । तत्कस्मादेतोः १ भव्या बतामी दशदिक् संस्थिता बोधिसत्त्वा महासत्त्वा षस्र धर्मपर्यावस्य ।

<sup>1.</sup> B adds इति । 2. BC ° स्वर्धतवागताधिपति °। 3. C omits from here to तवागतनियमाइ: below. 4. B adds सर्वतवागत before.

षय वव्यपाथिः सर्वतयागताधिपतिः वव्यधर्मः मामन्त्रवते स्म । उद्ग्रहाय कुलपुत्र इट्रं सर्वतथागतसमयतचं नं हि सर्वतथागतेर्धेमें प्रवर वच्चगव इत्थमिषिकः ।

षध वज्रधर्मी वोधिसत्त्वो महासचलधा³स्त्विति क्तचा तृष्योमभूत्।

षय ते भगवनः सर्वतयागताः विवक्ततस्वाचरेषु काय-वाक्वित्तं प्रवेगयामासुः। षय वैरोचनस्वयागतः सर्ववे-धातुककायवक्वेषु विष्ठरन् सर्वतयागतकायसमतामध्यालभ्य तृष्णीमभृत्। षय वाग्वजः तथागतः सर्ववेधातुकवाग्वकेषु विष्ठरन् सर्वतयागतवाक् समतामध्यालम्य तृष्णीमभूत्। षय वक्रपाणिस्तयागतः सर्ववेधातुकवित्तवक्रेषु विष्ठरन् सर्वतया-गतवित्तसमता मध्यालम्या तृष्णीमभृत्।

दूदमवीचत् भगवान् ।

इति सर्वतथागतकायवाक्वित्तगुहारहस्यातिरहस्ये श्री-गुहासमाजि महागुहातन्त्रराजि सर्वतथागतसमयसम्बरवज्ञा-धिष्ठानपटनः सप्तरशोऽध्यायः ।

<sup>1.</sup> BC ° पाचि °। 2. A एवस °। 8. A वाग्बच्च °। 4. C ° दियता °।

## षष्टादशः परनः।

षय खलु मैनेयप्रस्टतयो महानोधिसत्त्वाः सर्वतवामिषेक-कायवाक्वित्तगुद्रानिर्देशं सर्वभावेन ययावद् ययासमयं दृष्ट्या श्रुत्वा चाधिगम्य तान् सर्वतवागतान् दृष्टधार्मिकानेवमाहः।

> यहो समन्तभद्रस्य कायवाक्षित्तनिर्णयः। विषराना विवर्णेण विवर्णेषु समन्ततः॥ सर्वसत्त्वाः समुत्पद्मास्यध्य'वलस्वभावतः। बोधिवज्जपदं प्राप्ता बुहवज्जमप्रधिकाः॥ यहो सुविस्मयमिदमहो जान्तमतीन्द्रियम्। प्रको परमनिर्वाणमहो संसारसन्ततिः॥

ततस्ते सर्वतद्यागतास्तान् बोधिसत्त्वान् महासचानेवमाष्ट्रः। एवमेव<sup>2</sup> बोधिसचा एवमेव<sup>3</sup> महा<sup>4</sup>सचा द्रति।

चय ते सर्वे वोधिसचा महासचाः पुनः समाजमागस्य तान्-सर्वेतवागतान् गुद्धो तरपूजाभिः संपुज्य प्रविपत्येककक्टेनैव साहः।

यशे सुद्र्लभिमिदसुपायं बोधिसाधनस्।
तन्त्रं गुद्धासमाजास्यं तन्त्रावामुत्तरोत्तरस्॥
यध्येषयामस्त्रां नाथ यदुक्तं भृतवादिना।
तद्गृद्धाव बोधनार्थाय सत्त्वानां श्वितकास्यया॥
यथ त सर्वतथागतासान् बोधिसवानवमाष्ट्रः।
साधु साधु महासवाः साधु साधु गुवाकराः।
यत् सुगृद्धपटं तन्त्रे तस्त्रे पृष्क्रतेष्ठ्या॥

<sup>1.</sup> A भाषा 2. AR साहासी । 3. C omits. 4. AR सोधि । 5. B कार्युद्ध । 6. BC ेदा । 7. B े ऋषं।

षध ते--

सर्वे महाबोधिमचाः प्रहर्षी'त्पञ्चलोचनाः। पृष्कन्तोह खसन्देहान् प्रशिषत्य मुहर्महुः॥ गुष्टो त्यवः किमचात समाजेति किमच्यते। कौद्दशस्तवे सम्बन्धः योगेत्यच किस्चात्॥ तचं कतिविधं प्रोक्तं गृद्धं कतिविधं तथा। र इस्येति किमच्येत परमं कतिविधं भवेत ॥ बोधिचिस्तेति किं र्त्तयं विद्यापक्षिति किं तथा। वस्त्रधर्गिति किं सेयं जिनकिंगिति किंतद्या॥ रब्रध्नगिति किंतव चारोलिगिति किंतया। प्रजाधिगिति किं जीयं कुलमित्यव किं तथा। मोह दति किमचात देवेत्यच किमचाते। राग दृति किमचात वज्ञमत्र किम्चाते॥ रतीत्वन किस्चात कयं सम्पदिति सातस्। यमान्तकृत किमर्थेन किन्तत् प्रज्ञान्तकृत्त'या ॥ पद्मान्तकृत कयं नाम कयं विद्यान्तकृत्तंया। ममन्त वर्धेति किं ज्ञेयं मन्त्रचर्धेति किं तथा ॥ जपमित्यच किं ज्ञंथं किमा सुद्र'गसुच्यते। धर्मी दयं कथं भाव्यं सम्बरं की हशंतया॥ देषमोद्दमहारागैः सचाधै कुरुते कथम । मण्डलिति किस्चित सद्रान्यासं कयं भवेत ॥

<sup>1.</sup> AR पर्विती । 2. A गुद्धातंत्र, C गुद्धोद्धात्र । 3. AR तन्त्रा। 4. R°कां। 5. R°कां। 6. AR सर्वभन्दा°। 7. A°हे°।

पुष्पिस्थव किं चेयं चेत्यं चेति किमुच्यते ।
ज्ञानवकं कयं चेयं पदमन किमुच्यते ॥
बोदनं च कयं नाषाः प्रेर्गं च कयं भवेत् ।
बामक्यं कयं तेवां वस्थनं कथमव वे ॥
बामक्यं कयं देयं कयं विद्यादृतं तथा ।
पञ्चास्तं कयं भच्यं पञ्चवीर्यं कयं तथा ॥
'कीष्ट्यं मिहिसामान्यमुक्तमं कीष्ट्यं तथा ।
उपायाः कितिवधासन उपयः कीष्ट्यं स्वामा ।
कथमाज्ञां प्रयच्छन्ति योगिनः मवैविज्ञवाम् ।
कथं क्वैन्ति नानात्वं तस्यवं कथयाध्य चं।

चय तं मर्वतयागतास्त्रेषां बीधिसत्त्वानां महासत्त्वानां प्रश्नवाक्यसुपश्रुत्य सुद्धत्ते महाबोधिसत्तं महावक्रधरंमालस्वा तृष्यीमभूवन्। चय ते—

सर्वे महाबोधिसत्त्वाः प्रष्ठष्टाः कर्तणात्मनः ।
संबुद्धान् सुगतान् नाथान् प्रचोदन्ति पुनः पुनः ॥
भय ते सर्वतयःगतास्तान्वो धिसचानवसाष्टः ।
कायवाक् चित्तवद्येष कायवाक् वित्तविष्णः ।
सचार्षे वोधिसचेन्द्राः शृणुसु प्रश्नविस्तरान् ॥
भय ते सर्वे महाबोधिसत्त्वास्त्रेषां सर्वतयःगतानामनुग्रहवचनमप्रद्याः महाबोधिसत्त्वस्य महावद्यध्यस्य कायवाक-

<sup>1.</sup> BC omit this line. 2. BC ° चपायं। 8. BC समयं। 4. AR कर्मावप्रधराणि च। 5. BC omits महावच्धर °। 6. A° दयिना। 7. BC महावी °। 8. BC समुद्यार्थ। 9. B° चेन्द्राः। 10. BC युणु गुद्ध-मिद्द्रारम। 11. BC वरमगुद्धावचनस्थयुत्व, R प्रयुद्धा।

चित्तवचं ख्वायवाक्चित्तवचिरालम्बा' साधु साधु भगवन्तः साध् साध् सुगता कृति तूचाीमभूवन्।

³ततस्ते सर्वतयागता महाक्रमातानः सहद्यालम्ब्याधि-तिष्ठन् तेषां महावेधिसत्त्वानामेक्षकग्छेनेव तान् प्रश्नान्⁴ निर्दिशन्तिसां।

विविधं कायवाक् वित्तं गुज्ञमित्यभिषीयते ।
"समानं मौलनं प्रोक्तं मर्ववृद्दाभिषानकम् ॥
पंचमं नवमं चैव दश सम चयोदशम्" ।
बुद्दानां बोधिमत्त्वानां दशना साधनं महत् ॥
चतुर्यं योद्धमं चैव षष्टमं दादशं तथा ।
बाचार्यकर्मसामान्यं सिडिश्च वतसम्बरम् ॥
बष्टमं चि दितीयं च दश पञ्च चतुर्दशम् ॥
इठमनुरागणं चैव उपसाधनसम्बरम् ।
सममं च ढतीयं च दशकादशपञ्चमम् ॥
सिडिश्चविनिमत्तं च सवा स्मायनसम्बरम् ।
मर्वत्वागतकमं निग्रहानुग्रह्ममम् ॥
दानादीर्दानामीम्यानां मचानामव तारणम् ॥
उत्पत्तिक्रमसंबर्धं सवावानिविध्यतु: ॥

<sup>1.</sup> BC वश्ववाको: माधुकारसद्दु: 1 2. BC सर्वतवागता। 3. C onnts from तत:.....द्म सप्त त्रवोद्यम् below. 4. B has instead सर्वे सिलिखा एकसप्तेनेकस्वरेख। 5. B adds प्रश्च ते मर्वतवागतास्त्रेषां वीधिश्रखानां सहासस्वानां प्रवतावास्तृपञ्चल सृक्षमं सहावीधिश्रसं वश्वधरमानस्य। एवाष। 6. B omits this line. 7. B प्रष्टमं । 8. B द्मारं तत्र वांच्य। 9. B वर्षनं नास, C वर्णनामस्य। 10. B महसं, C वष्ट चैव। 11. BC वेदाभाषनसुत्तम्। 12. A सुख े। 13. AR ° सवतारणा। 14. B क्रसमं चैव।

गुरू गां मन्त्रमार्गेष' शिष्याणां परिपाचनम्। सुवतस्याभिषिकस्य सुशिष्यस्य महात्मनः। बह्वानां बोधिसत्त्वानां देशना परिमोचना ॥ प्रज्ञोपायसमापत्तिर्थोग इत्यभिधीयते । योनिस्वभावतः प्रज्ञा उपायो भावस्रक्षस्म ॥ प्रबन्धं तन्त्रमाख्यातं तत् प्रबन्धं चिधा भवेत्। त्राधारः प्रकृतिश्चैव श्रमंद्वार्यप्रभेदतः॥ प्रकृतिश्वाक्तते हें तुरसंदार्थफ लंतशा। त्राधारस्तद्पायश्व चिभिस्तन्त्रार्थसंग्रहः॥ पञ्चकं चिकुलं चैव स्वभावेकशतं कुलम्'। महोक्तिबोधिवजस्य सोत्तरं तन्त्रसिष्यते ॥ तत्त्वं पञ्चकुलं प्रोक्तं चिकुलं गुद्धमुख्यते। अधिदेवो रहस्यं च परमं शतधा कुलम्॥ श्रनादिनिधनं शान्तं भावाभावाष्ट्यं विभुम्। श्रून्यताकरणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्॥ कायवाक्चित्तवजेष् भेद्याभेद्यस्वभावतः । विद्यया सह संयक्तो विद्यापुरुष उच्चते ॥ पञ्च हेतिस्र वेतिस्र वज्जमित्यभिधीयते। धारणं प्रगिति खातं विद्यानं वज्रप्रकानः॥ सदसन्मध्यमं स्थातं भूतभौतिकसन्भवम्। विग्रहः सर्वसन्त्वानां जिनजिग्जननं जिनः॥

¹A °मामन्त्रमाः ²BC याभिः सन्तिष्ठतेः। °C °वैकां कुणंतयाः। ⁴B °वच्यासां। °AB भेद्यतेयं अस्थावतः। °A चि°।

चित्तं रत्निमिति स्थातमर्थैः सर्वैः समुद्भवम् । वेदकेन भ्रवं वेद्यं वेदना रत्नप्रद्भानः॥ लक्ष्यलक्ष्यमावैस्तु सर्वे सर्वेख सर्वतः। रमणं चक्षणं चक्ष्यमारोचिगिति कथ्यते॥ प्रकर्षक्रतविज्ञानं यत् तत् प्रज्ञेति भएयते । संस्कार्चेतनां धार्ये प्रज्ञाप्रगिति कथाते ॥ कुलमन्वयमाखातमन्वयैरा दिरुच्यते । ऋविनाशमनुत्पन्नं यन्नाम तत् प्रकथ्यते॥ विज्ञानं देवमाख्यातं देति वेति दयैर्दिषाम्। रूपं मोहमिति खातं जडबन्धस्वभावतः॥ वेदना घटमानाखा ऋहङ्कारस्वभावतः। सञ्ज्ञा संरागमात्मानं वस्तृतः प्रक्तिसञ्ज्ञम् ॥ संस्कारस्तु सदा ईर्घ्या प्रतीत्य परणात्मनाम्। स्वभावं बोधिचित्तं तु सर्वत्र भवसम्भवम् ॥ कामं चित्तमिति प्रोत्तं रागद्वेषतमोऽन्वितम्। समयं विश्वसङ्काशाभिमुखं कर्मजं फलम्॥ ऋदयज्ञानधर्मेध्यां ऽहंकारो मोह उच्चते । श्रन्धोन्यघटनं तच देव इत्यभिधीयते ॥ सप्तर्णं रागमा सिक्तिः ज्ञानोऽयं वज्रमुखते। रतिरत्यन्तसभोगं सम्पदः स्वीसुखं परम्॥ मोहो देवस्तथा रागः सदा वजे रतिः स्थिता। उपायस्तेन बहानां वज्जयानमिति स्नतम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B°क्रति। °BC °यमा°। °BC °यं। ^A क्रेति, C देचि। °B°क्रमें क°। °B°नमा। 7 BC °व्यक्ति।

श्रविनाशात्मका धर्मा श्रनत्यादस्वभावतः। समयः सर्वभावानां तेनैवान्तकहस्मः॥ श्रविज्ञानात्मका धर्माः परमार्थवि श्रुद्धितः। समयः सर्वेचित्तानां तेन प्रज्ञान्तरुज्ञिनः॥ श्रवाच्यात्मका धर्मा श्रभावं नामरूपधीः। समयः सर्वधर्माणां तेन पद्मान्तकत् विभुः॥ निर्विकल्पात्मका धर्माः प्रक्रत्या शान्तभावतः। ममयः सर्ववजाणां तेन विद्यान्तकत् प्रभुः॥ ऋविनाशमविद्येयं ऋवाच्यमविकल्पितम्। बुडबोधिरिदं ज्ञानं ज्ञात्वा सुखमवाप्नुते ॥ मोहो मोहोपभोगेन श्रयमोहो यमान्तकत्। कायान्त कत भवेत्तेन तथा ज्ञेयान्तकद्भवेत ॥ दोषो दोषोपभोगेन स्यदोषः प्रज्ञान्तसत्। चित्तांन्तकद्भवेत्तेन तथा क्षेत्रान्तकद्भवेत्॥ रागो रागोपभोगेन धयरागः पद्मान्तकत्। वागन्तरुद्धवेत्तेन समापत्यन्तरुत्तथा ॥ मर्वक्रेशसयं यत्तत्मर्वकर्मसयन्तया । सर्वावरणस्यं ज्ञानं विद्यान्तरुदिति स्मृतम्॥ क्षेत्रवज्ञारते शुड्डे सर्वे कर्म विशुध्यते। सर्वकर्मविश्रुडलात् विश्रुडं कर्मजं फलम्॥ प्रदर्शसाम्यां चैव श्राकारनिश्वसन्तथा। हेतृत्वच फलत्वच पड्डिश्चित्तसमुद्भवः॥

¹ C °च्चर'। ² A घर्मीऽभावः। ³ ('°घर्मा°। ⁴ AB ख्रान्था°। ⁵ R न ते, C तेन। ॰ R विद्या°।

टक्किराजादयः षट्काः क्रोधेन्द्रा इति विश्रुताः। भ्रतभौतिकविख्याता विद्याराजेति विश्रुताः॥ रूपवजादयः षट्ठका वजाधिपतयः साताः। समयवजादयः षट्नाः पृथियादिषु पञ्चकाः॥ चित्तवाक्कायवजैस्त् सम्भवन्ति महातानः। प्रज्ञोपायोद्भवं स्कन्धधात्वायतनविग्रहम् ॥ निश्चित्य योगतो मन्त्री निष्यस्त्रमयोगतः। सर्वेशुद्धधिमोश्चेण मर्वसन्त्रामवर्जितः। सिंइवत् विचरेत् मन्त्री निर्विशङ्केन चेतसा ॥ नाकार्य विदाने चाच नाभक्ष्यं विदाने तथा । नावाच्यं विद्यते किञ्चिनाचि नयं विद्यते सदा ॥ असमाहितयोगेन नित्यमेव समाहितः। सर्वेचित्तेषु या चर्या मन्त्रचर्येति कथ्यते॥ प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्द्रियैर्विष'यैर्मनः। तनानी मनने खातं कारक चार्यनार्थतः ॥ सोकाचारविनिर्मुत्तं यद्त्रं समयसम्बरम्। पालनं सर्वे वजैस्त मन्त्रचर्येति कथ्यते ॥ खकखकखभावन्तु विचार्य मनसा इदि। जपं तु सृष्टिसंहारं मन्त्रमुखार्य भेदतः॥ विश्ववज्ञात्मकान् बुद्धान् ज्ञानवीजेन संहरेत्। बोधिनैरात्वयवीजेन निरातमां भावंयेद व्रती ॥

¹ A चित्तं च कायवाग्यवीः। ² B °fन°। ³ AC समम्पर्वेति। ⁴ C °न°। ³ BC सनोमतं। ⁴ BC तकारं। <sup>7</sup> B समय°। <sup>8</sup> A घार°।

संस्फारेट् विश्वविद्यं चाध्वबीजेन तं जपेत्। जपं जल्पनमास्थातं सर्ववाङ्गन्त्रमुखते ॥ मन्त्रं मन्त्रमिति प्रोक्तं तत्त्वं चोदन भाषणम्। यशैव हृद्यधिष्ठानं समाधिं च तशैव च॥ तेषां मुर्ध्न्धभिषेकं चैत्या पूजांच सर्वतः। विद्यया विद्यते योगं यस्य वज्जधारस्य च ॥ तस्य भोगाश्रतुर्ज्ञेयाः स्वाधिष्ठानादिभिस्तवा । वौराणामेकवक्ताणां मेकैकं मुर्धि सेचनम्॥ हृन्मद्रा मन्त्रमार्गे ग्रमुद्राते स्वकुलक्रमैः। फलेन हेतुमामुद्य फलमामुद्र हेतुना। विभाव्यमन्यया सिद्धिः कल्पकोटिन जायते ॥ चतुर्भीगसमायुक्तं विद्यापुरुषवज्ञिणम् ।. कायवाकचित्तभेदेन चिकोगेषु विभावयेत्॥ दशारं चक्रमापीतं तच मध्ये विभावयेत। सर्वरिष दशकोधान् दशज्ञानात्मकोदयान्॥ भावयेक्तिरोधचकेणं निष्यक्षेनाग्रचारुणां। वजज्ञालां स्फरेकोधैर्धमन्तं निश्वलोपमम्॥ इति धर्मोदयन्नानं प्रक्तया निर्मसं शिवम् । भावितेन ऋगोनैव बुडच्छः प्रजायते ॥ क्रमद्वयमुपाश्चित्य विज्ञालां तच देशना। क्रममौत'पत्तिकं चैव क्रममौत्यन्नकं तथा॥

 $<sup>^1</sup>$  A तत् वादम $^\circ$ ।  $^2$  B °क्तेंगः।  $^3$  BC °क्कः।  $^4$  A °क्कावा।  $^5$  BC ° $^2$ ।  $^6$  BC ° $^2$ ।  $^7$  B °क्किक।, C °क्किको।  $^8$  A °क्किका।  $^9$  B °क्षोत्पिक्तः।

साधनं प्रतिपत्तिश्च समयसम्बरं तथा। सर्वे तदिस्तरं पूर्वे भि'द्यते क्रमभेदतः॥ रूपशब्दादयः कामाः सुखद्ःखोभयात्मकाः। जनयन्ति हृदये नित्यं रागद्वेषतमोदयम्॥ रागे रागमयं वज्ञं वज्जवद्रत्नसम्भवमः। रत्नवज्ञायते समयं कामास्ते समयोपमाः ॥ साकारं च निराकारं सर्वगं च्यष्टरात्मकम्। करगं इरगं चैव स्फारगं कुर्यात् स्वजापतः॥ एवं देवं च मोहं च निष्पाद्य भवनचयम्। त्रामुद्रां गृद्धमंश्रुडमधं कुर्वन्ति विज्ञणः॥ निष्पाद्य देवचकं तु देवयोगेन योगिनाम्। विदाद्यं कृरवजेगं संहरेत् ज्ञानवजिगः॥ तांस्तु संस्फार्य संबोध्य तद्दतसंहर् एं पनः। श्रभ्यसेद्योगमेवन्तु देववजः स्वयं भवेत् ॥ मारणं जीवनं चैव चैधातुकमश्रेषतः। करोति सममाचेण व्यक्तशक्तिनं मंशयः॥ निष्पाद्य मोइचकं तु मोइयोगेन योगिना। भूषणाद्यानि यत्विंचित्तत्वर्वं चोदयत्वदा ॥ मोइचित्तोद्धिं भाव्यं मर्वरक्षेः प्रपूरितम्। दानवर्षं प्रवर्षेत सर्वेषां मोइचिक्रणाम् ॥ प्रदानं इर्गं चैव सर्वद्रव्यमभ्रेषतः। करोति छणमाचेण चित्तवज्ञस्थिरेण वै॥

<sup>&#</sup>x27;A वि°। 'B('°ससं। 'B खाका निकां चेंब, ('खाकारंच विकरंच। 'B('खसुना। 'A विघासः। 'B''थोगेशा। 'A वोधेन। 'A Amoron'

निष्पाद्य रागचकं तु रागयोगेन योगिना। श्रपहृत्य सर्वदेवेभ्यः काम'येत् कामयोगतः॥ रतिप्रीतिस्खैईषैंः कामक्रीडाविक्वितैः। प्रदातव्यं ततः पच्च देवेभ्यः सर्वचिकाणा॥ चैधातुकसमृत्यचा भार्या देवासुरा ऋपि। कामयन्ति ऋगोनैव मानुष्यः किं पुनः स्त्रियः॥ मगडलमभिषेकं च कर्माग्रप्रसराणि च। अनुष्ठानमधिष्ठानं सिद्धानां गतिर्न्यथा॥ भगं मण्डलमाखातं बोधिचित्तं च मण्डलम्। देइं मण्डलमित्युत्रं चिषु मण्डलकल्पना॥ मुद्रितं मुद्रया सर्वे स्कन्धायतनधातना । तेन मुद्रा सदा न्यस्ता मण्डलेति विनिर्दिशेत्॥ श्रङ्गणं दराडश्रसं च खड्नं कोरोषु विन्यसेत्। टिकदर्डवलं वालं चकं सुभां मधोर्द्धतः॥ विद्याराजादिवजाणां मुद्रा षट्चक्रवर्तिनाम् । पृथिव्यादिषु सत्त्वानां मुद्रामग्डलकं खकम्॥ त्रादर्भ वीगां शङ्कां च पाचं विम्वपटांस्तवा। धर्मोदयास्या मुद्रैषा वज्जाधिपतिवज्जिसाम्॥ बुडाश्व बोधिसच्चाश्व कोधराजाभिमुद्रिताः। ततोऽन्या एकवीरास्तु कुलवर्णेन कल्पिताः॥ पुष्पमित्यभिधीयन्ते नवयोषित्वधातवः। कायवाक्तिमिदेन न्यासं कुर्यात् कुलक्रमैः॥

¹ A कार°। ² B मचात्। ² B °भ्यका। ⁴ C °रूपं। ⁵ BC प्रस्क°।

चैत्यं च सर्वबुडानां त्रालयस्थानमुच्यते । ज्ञानसच्चेन यत् सृष्टं ज्ञानचक्रमिति स्मृतम्॥ बीजाश्वरपदं प्रोक्तं चिवजाश्वरमश्वरम्। चोदनं बोधनं प्रोत्तं कायवाक् चित्तभावतः ॥ प्रेरणं रिक्ससञ्चारं दश्रदिग्लोकधातुषु । श्रामन्त्रणं सवजाणां सर्ववजनिमन्त्रणम ॥ रिक्सना सर्ववज्ञाणां सर्ववज्ञाणि तत्पदे। संहृत्य पिएडरुपेण वंधी वन्धनमुख्यते ॥ कायवाक्चित्तवज्ञेण कायवाक्चित्तमण्डले । श्रामुद्र कायवाक्चित्तं कल्पयेत् लेखं मग्डलम् ॥ श्रभिषेकं विधा भेदमस्मिन्तन्त्रं प्रकल्पितम्। कलशाभिषेकं प्रथमं दितीयं गृद्धाभिषेकतः। प्रज्ञाज्ञानं तृतीयं तु चतुर्थं तत् पुनस्तथा ॥ मन्त्रयोग्यां विशासाक्षीं संपुष्यां शुक्रसम्भवाम् । गुच्चगुद्धाभिषेकं तु दद्यात् शिष्यस्य मन्त्रिणः॥ खधातुमध्यगतं कत्वा विष्मूचमञ्जसंयुतम् । वजपद्मप्रयोगेन सर्ववज्ञान् समां जयेत्॥ सर्वास्तान् हृदये पात्य कायवाक् चित्तवज्ञतः। उत्सुच्य वज्रमार्गेण शिष्यवक्षे निपातयेत्॥ इदन्तत सर्ववज्ञाणामभिषेकपदं परम्'। सिद्धान्ति सर्वमन्त्राणि कर्माग्रप्रसराणि च ॥

¹ A एखं। ² BC 'तत्त्वतः। ³ B वक्षः १ ⁴ A 'खः । ⁵ R सः °। ⁵ R 'खो। ³ R 'वक्षतमो। ³ C 'वक्षे। ॰ B 'वसंपदम्।

श्रतिश्रद्धां महाप्राज्ञीं सुरूपां साधकप्रियाम्। रक्योगिकयाभ्यस्तां समयौं समप्रश्च वै॥ दक्षिणा च प्रदातव्या गुरवे साधकेन वै। श्रध्येष्य गुरुणा तस्य दातव्या साधकस्य तु॥ मृढे मो हात्मकं योगं मो हरत्यां समन्वितम्। निःसे'कान्मोइधाराभिमोइवजः खयं भवेत्॥ दिष्टे देवातमकं योगं देवरत्या समन्वितम्। निःसेका'ट् देवधाराभिर्देषवज्ञः स्वयं भवेत्॥ रक्ते रागात्मकं योगं रागरत्या समन्वितम्। निःसेकाद्रागधाराभी रागवजः खयं भवेत्॥ प्रज्ञाज्ञानात्मकं योगं वज्जरत्या समन्वितम्। निःसेकाद् ज्ञानधाराभिः प्रज्ञाज्ञानः खयं भवेत्॥ तामेव देवतां विद्यां यह्य शिष्यं स्य विज्ञासः। पाणी पाणिः प्रदातव्यः साक्षीक्रत्य तथागतान्॥ इस्तं दत्वा शिरे शिष्यं मुच्चते गुरुविज्ञा। नान्योपायेन बुद्धत्वं तस्मादिद्यामिमां वराम्॥ श्रदयाः सर्वधर्मास्तु दयभावेन सक्षिताः। तस्मादियोगः संसारे न कार्यो भवता सदा॥ इदं तत्सर्वेबुडानां विद्यावतमनुत्तमम्। चितिकामित यो मूढः सिडिस्तस्य न चोत्तँमा॥ प्रक्रत्या देइधर्मेषु भाजते मसपच्चकम्। पञ्जानैर्धिष्ठानात्पञ्चास्तमिति स्रुतम्॥

 $<sup>^1</sup>$  B ° সরা, R ° সারা।  $^2$  A omits.  $^3$  ABC ° य।  $^4$  AR  $^6$ m†।  $^5$  B ° ग्रो॰।  $^6$  B ° ग्रेव।  $^7$  ABC ग्रुक्काभिषेक  $^6$ ।  $^8$  B গ্রেছাগ্রেক।  $^9$  B নছা $^9$ ।

ज्यां सनं तापनं चैवोद्योतनं रूपदर्शनम्। मन्त्रमर्त्तिप्रयोगेग भक्षेत्पन्तासृतम् ॥ श्रन्तरिक्षगतं चिन्ते दज्जह्नद्वारसभावम्। श्रथस्तात्त तच भागे पद्म'माकार'सम्भवम्। ॐकाराङ्कितमसृतं तच मध्ये निवेशयेत॥ वज्रपद्मसायोगाञ्चास्य सन्ताप्य योगिना । उद्यते स्फटिकाकारं ज्ञानसूर्यमिवापरम्॥ त्राक्षय परमास्त्रेण दश्रदिम्लोकधातुष् । ऋस्तं तच संपात्यं" भक्षेट भक्षणयोगतः ॥ पञ्चवीयें तथा भक्ष्यं माध्यमिडिविधानतः। निष्पाद्य च्यक्षरेवींजैरन्यया नैव सिहिदाः॥ श्रन्तर्ज्ञानादयः सिद्धाः सामान्या इति कौर्तिताः। सिडिरत्तममित्याहर्वडा ब्डत्वमाधनम् ॥ चतुर्विधमुपायन्तु बोधिवज्ञेण वर्णितम् । योगतन्त्रेषु मर्वेषु श्रस्यते" योगिना मदा ॥ सेवाविधानं प्रथमं दितीयमुपसाधनम् । माधनन्तु तृतीयं वै महासाधनं चतुर्यकम्॥ सामान्योत्तमभेदेन सेवा तु दिविधा भवेत। वजवतुष्केण सामान्यमत्तमं ज्ञानामृतेन च॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B ज्व°: - 'CR °a थं, B थंब': "AB omit this line.

<sup>1</sup> C ° क्वच भाषेव : "C पद्मा": "B दिस ° बस्दतावृ: "R ज्ञानं, BC ज्ञाल": "A क्वाच, R सन्तुष्ण: "A C ज्यांत": "A 'द्माप्य, C ज्योज्य, B 'पाष: "A 'भाप्य, C 'जीज्य, B 'पाष: "A 'भाप्य, ' "B ज्ञाख्यातं सम्बात', C वा ख्यातं संख्याते: "ABC ज्वातं भा":

प्रथमं श्रुन्धताबोधिं दितीयं बीजसंह्रतम् । तृतीयं विम्बनिष्यत्तिश्चतुर्थं न्यासमञ्जरम् ॥ 'रभिर्वजचतुष्केण सेवासामान्यसाधनम् । उत्तमे ज्ञानासते चैव कार्य योगघडङ्गतः ॥ सेवाषडङ्गयोगेन' कत्वा साधनसूत्तमम्। साधयेदन्यया नैव जायते सिडिहत्तमा ॥ प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणां। ऋनुस्मृतिः समाधिश्र षडङ्गो योग उच्यते॥ दशानामिन्द्रियाणान्तु खष्टत्तिस्थानान्तुं सर्वतः। प्रत्याद्वारमिति प्रोक्तमाद्वारप्रतिपत्तये ॥ पञ्चकामाः समासेन पञ्चब्ह्रप्रयोगतः। कल्पर्नं ध्यानमुख्येत तद्ध्यानं पच्चधा भवेत्॥ वितर्कं च विचारं च प्रौतिश्वैव सखं तथा। चित्तस्यैकायता चैव पञ्चैते ध्यानसंग्रहाः॥ गुद्धातन्त्रेषु सर्वेषु विविधाः परिकौर्तिताः। गुद्धां तर्कोदयं तर्काविचारं तत् प्रयोगतः।॥ तृतीयं प्रीतिसङ्काशं चतुर्थं सुखसंग्रहम्। स्वचित्तं पञ्चमं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयो दयक्षमम ॥ सर्वबुडमयं शान्तं सर्वकामप्रतिष्ठितम्। पञ्जानमयं श्वासं पञ्चभूतस्वभावकम्॥ निश्चार्य पिरुडरूपेर नासिकाये तुकल्पयेत । पञ्चवर्णं महारत्नं प्राणायाममिति स्नृतम्॥

 $<sup>^1</sup>$  This and the next line are omitted in BC,  $^2$  B बढिमरेभिः सेवायोगेः।  $^3$  BC  $^3$  कम्।  $^4$  R ध्रुयवस्तु तिकृत्  $_1$   $^4$  A कामाचारं प्रति प्रति ।  $^6$  C  $^6$ ना ।  $^7$  R प्रभागता ।  $^8$  C चेवं चानो  $^9$  ।  $^6$  R चालं।

स्वमन्त्रं हृदये ध्यात्वा प्राग्विन्दगतं न्यसेत्। निरुध्य चेन्द्रियं रत्नं धारयन धारणा स्नतम्॥ निरोधवजगते चित्ते निमित्तमुपजायते। पञ्चधा तु निमित्तं तद् बोधिवजेग भाषितम्॥ प्रथमं मरीचिकाकारं धुम्नाकारं दितीयकम्। तृतीयं खद्योताकारं<sup>।</sup> चतुर्थं दीपवञ्चलम् ॥ पच्चमन्तु सदाक्षोकं निरभं गगनसन्त्रिभम्। स्थिरन्तु वज्रमार्गेण स्फारयीत स्रधातुषु॥ विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारन्तु संसारेत्। श्चनसातिरिति होया प्रतिभासोऽच जायते ॥ प्रज्ञीपायसमापत्त्या सर्वभावान् समामतः। मंह्रत्य पिराडयोगेन विम्बमध्ये विभावनम् ॥ क्रिटित ज्ञाननिष्यत्तिः समाधिरिति संज्ञितः। प्रत्याद्वारं समामा च सर्वमन्त्रैरधिष्ठाते ॥ ध्यानज्ञानं समापद्य पञ्जाभिज्ञत्वमाप्नयात् । प्राणायामेन नियतं बोधिमचौरधिश्चते ॥ धारणान् बलाद्मित्यं वज्रमन्त्वः समाविशेत । **चनुस्मतिसमायोगात्मभामग्डल** जायते ॥ समाधिवसितामाचं निरावरखवान्भवेत्। तिचत्तं हृदये सद्य चतुर्वजप्रयोगतः॥ श्राक्षय परमास्त्रेण चित्तं मन्त्रमयौक्ततम्। मन्त्रमर्तिप्रयोगेण बोधिगायामुदाइरेत ॥

¹ ABC "तका" । ² R नियतं, B निरतं। ' R "प" । ' ABC "निरीच्यते। ' BCR "त्। ' ABC चन्द्रव"।

खमगदसमारूढं बोधि संयोगभावनैः। तिश्वतं ज्ञानिबम्बेन भावनमुपसाधनम् ॥ दर्भनं च दिधा यावत् तावत् वएमासभावनम् । सर्वकामोपभोगैस्तु कर्तव्यं सर्वतः सदा ॥ दर्भनं यदि षण्मासैर्यदृत्तं नैव जायते। श्रारमेत चिभिर्वारैर्ययोक्तविधिसम्बरैः ॥ दर्भनं त क्रतेऽप्येवं साधकस्य न जायते। यदा न सिध्यते बोधिईठयोगेन साध्येत ॥ ज्ञानसिडिस्तदा तस्य योगेनै वोपजायते । कुलभेदप्रयोगेण वज्जकीलेन कीलयेत्॥ वशीकरणरक्षां च ततः कुर्यात्ययोगतः। महारागनयेनैव संहत्य ज्ञानचिक्तंगम्॥ योषितं स्फार्य नवधा साध्याया विश्रहे न्यसेत। परिवर्त्य चतुर्मद्रां मण्डलं तच कल्पयेत ॥ श्रात्ममध्यगतं कत्वा संहरेत्सर्वचिक्रं ग्रम्। सर्ववज्रमयं कत्वा तदा बोघिं विभावयेत्॥ चतुर्भिश्चोदनागौतैर्देवौभिश्चोदिते हृदि। **च्यध्ववज्ञमयं चिन्तेद्** ज्ञानवद्देहभावनम् ॥ मदेन भिद्यते वर्षे रसेन हृद्यं तथा। खहेत्रभिषेकेण फलमाधारभेदतः। मन्त्रेण भिद्यते चंर्म विद्यापि धर्ममुद्रया॥ षद्चक्रवर्तिनो राज्ञ उष्णीषात्त् विनिःस्टता ।

¹BC विधि°। ²B°तम्भवैः। ³B('तस्यावस्त्रमे°। ⁴R°विधि°। °R°विधि°। °R°तिचोवते। 7R चिक्ता। \*R ध°।

विद्याराचीति विख्याता चतुर्भीगा महर्धिका। सर्वकामेति विज्ञेष्या वज्राधिपतयस्तथा ॥ ध्यानवज्रेण सर्वेषामभिषेकः प्रशस्यते । ऋनेन विधियोगेन ज्ञानेन सह विग्रहम्॥ कायवाक्चित्तवज्ञेणादयी करणसाधनम्। पुर्वीक्रेनानुसारेण विद्यापुरुषवज्ञिणः॥ श्रात्मवन्मण्डलसृष्टिर्महासाधनमृत्र्यते । मेवाकाले महोष्णीयं विम्बमालंख योगतः॥ उपसाधनकाले तु विम्बमसृतकुएडलम् । साधने देवतायोगं कुर्यानान्त्री विधानवितं॥ महासाधनकाले च बिम्बं बुडाधिपं विभुम्। इदं तत सर्ववजाणां रहस्यं परमयोगिनाम्॥ इति बुद्धा विभागेन माधयेत्मिडिमुत्तमाम्। श्रन्यथा नैव मंसिडिजीयते उत्तमं शिवम्॥ कल्पकोटिसइसेऽपि बुडानामपि तायिनाम्। साध्यसाधनमंयोगं यत्तत् सेवेति भव्यते ॥ वज्रपद्मसमायोगमुपसाधनमुख्यते । साधनं चालनं प्रोत्तं हुँफदकारसमन्वितम् ॥ खभावं खमुखं शान्तं महासाधनमुख्यते। सर्वनुद्वाधिपः श्रीमान् महावजधरैः पदम्॥ उपेयः सर्वबुद्धानां धर्माणां सैव धर्मता । यद्यत्कर्मान्ररूपेण योगमालंब्य योगिनः॥

 $<sup>^3</sup>$  B  $^{\circ}$  म न भी  $^{\circ}$  ।  $^2$  A  $^{\circ}$  त:।  $^3$  BC  $^{\circ}$  बुद्धाशाः।  $^4$  R  $^{\circ}$  धरी, BC  $^{\circ}$  भरी  $^3$  ।  $^3$  R संसारेम ।  $^6$  R  $^{\circ}$  सभ्यः।

निष्पाद्य मण्डलं तच श्रावयेत्समयदारुणम्। समयं रक्षयेत्पूर्वं कायवाक् चित्तवज्ञिणः॥ श्रयवोष्णीषममयी ययोक्रविधिमश्रावैः'। तत्तत् कर्मानुरूपेण स्व'चकाञ्चां तु दीयते ॥ साध्यम'स्यापि यहेइं मग्डलेन विभावयेत । अपरं श्रावयेत् तस्य तेषां देइस्थचिक्रणाम् ॥ तस्य पातं ततः कत्वा निष्कान्तान् प्रविभावयेत्। श्राक्षय मर्वभावेन खचके तान् प्रवेशयेत्॥ कृतवा प्रतिकृतिं तस्य यथोक्तद्रव्यसम्भवैः। लिङ्गमाक्रम्य पारेन कोधाविष्टेन चेतमा। यहीताज्ञान् ततः क्रोधान् नानाभीतगर्वेर्धतान्। प्रेषयेत् घात नार्थाय साध्यमाधकविज्ञणः॥ बन्धितं ताडितं तेन क्रोधराजेन वेष्टितम्। मन्तप्तं चाससमातं माध्यमाकर्षयेत्रतः॥ पातयेत्प्रतिकतौ तस्य चिवजस्य तु मन्त्रिणः। कौ लये त्की लमन्त्रेण मुर्भिक एउं तथा हृदि॥ र्रतिश्वोपद्रवान् रोगा"न् नानाविषममुद्भवानः। निपात्य तत्र बिम्बेषु तेषामपि सुकौस्रयेत्॥ ततः सर्वप्रयोगेण" यथोक्तविधिसमावैः। यन्त्रमन्त्रप्रयोगादीन् योजयेत्वर्मभेदतः॥ जयं वा' लिङ्गमाक्रम्य होमं वा क्रोधमण्डले। ध्यानं वा क्रूरसत्त्वैस्तु खाद्यमानं प्रकल्पयेत्॥

¹ B ँदेः। ² B °भावनैः। ³ A तत्तवः। ⁴ AR तः। ⁵ R ताघतः। ¹ B ° मार्थः। ² R ताघतः। ² R ° ता तः। ¹ C घाटः, B खोतः। ¹¹ AR ° नगाः। ¹² BC नतः सर्वत्र योगेषु। ¹' C खः।

मददः।

शान्तिके शान्तिकितं तु पौष्टिके पुष्टि मानसम्।
वश्चे एकं मनः कत्वा क्रीधे कुईं प्रसाधयेत्॥ इति॥
श्रय भगवन्तः सर्वतयागतास्तिषां वीधिसत्त्वानां महासत्त्वानां संश्रयच्छेदं कत्वा सर्वसंश्रयच्छेत्तारं कायवाक्वित्तवज्ञं स्वकायवाक्वित्तवज्ञेषु विहरनं स्वकायवाक्वित्तेनालं स्व

श्रय ते सर्वे बोधिमत्त्वा महासत्त्वास्तान्सर्वतयागतान् श्रनेन स्तोवराजेन स्तुवन्ति स्म ।

नमस्ते सर्वकायेभ्यः सर्ववाग्भ्यो नमो नमः।
'नमस्ते सर्ववित्तेभ्यः सत्त्वहृद्ध्यो नमो नमः॥
कायवाक्वित्तवज्ञागां कायवाक्वित्तभावतः'।
सत्त्वासमसमा बुद्धाः कः साध्यः कञ्च साधकः॥
सर्वबुद्धविघातेन साधकस्यं महात्मनः।
कथं न खिष्यते पापैर्यदि खिप्तः फखं कथम्॥
अथ ते सर्वतथागतास्तेषां महावीधिसत्त्वानां साधुकार-

साथु साथु महासन्ताः साथु साथु महामुने ।
साथु साथु महाघोषाः साथु साथु महामहाः ॥
सर्वनुद्वाधिषः श्रीमानाचार्यो बोधिवज्ञिखः ।
मायावत्सर्वभावान्ये स्टिष्टसंहारकारकः ॥
तेन तस्य न पापं स्यात्पुख्यं नैव तथैव च ।
यस्य न पुष्यं पापोऽस्ति तस्य बोधिः प्रगीयते ॥

¹ BC एड॰। ³ ABC जोधान् कुरान्। ³ R °त्तारं। ⁴ A °त्वानं। ⁵ C omits this line. ⁴ BC °जामतः। ' AC °केन्द्र, R °केन्द्री। ³ A °कानः। ³ B ° धायाः।

वश्चनं तस्य नायस्य नाशनं सर्वदेहिनाम्।
दुर्गतिर्नेषं जायेत बोधियापि न दुर्खभा ॥
पूर्वेण कतकर्मेण घोरेण यदि ना रकम्।
जन्तूनां जायते तेषां नारकाणां महत्क्षसम्॥
सानेन सुद्दिता भीन्ति साध्योऽयं बोधिवजिष्णम्।
परमानुग्रहो स्रेयः सत्त्वानां तेन योगिनाम्॥
निग्रहानुग्रहं कर्म तेन क्रयं महात्मनाम्।
महासाधनपर्यन्तं क्रवा कर्म समारभेत्॥

श्रय ते सर्वे बोधिसच्चा महासच्चाः सर्ववज्ञाखां महाकर-खानयधर्मे श्रुत्वा तुष्टाः प्रतुष्टाः सन्तुष्टाः साधुकारमदद्ः।

> साधु साधु महानाथाः साधु साधु महासुने। साधु साधु महाधर्माः साधु साधु महाक्षपाः॥ ऋहो समन्तभद्रस्य क्षपा परमनिर्मेखा। क्रूरकर्मेऽपि दृष्टानां बुहत्वफलदायिका॥

त्रथ ते सर्वतथागतास्तेषां बोधिसस्त्वानां महासम्त्वानामेव-माहुः। तेन हि कुलपुचा ऋस्मिन्सर्वतथागताभिषेकगुद्ध-समाजेऽभिषिक्तेन मन्त्रिणा न चिस्तत्र्यं न संचिस्तत्र्यं न संचासमाप्तव्यम्। तत्कस्य हेतोः !

> बोधिवजाभिसस्भूता देषवजादयो महाः । प्रतिश्चेपो न कर्तव्यः प्रबन्धे मन्त्रसंग्रहे ॥

श्रव्य ते बोधिसत्त्वा महासत्त्वास्तान् सर्वतथागतानेक-कछेनाभिर्गाथाभिः स्तुवन्ति स्म ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R मा<sup>°</sup> । <sup>2</sup> B °र्मतत्त्वं। <sup>3</sup> ABR °न्, C न्तः।

यं चाधवज्ञसुद्यं भवमोक्षभूतं शान्तं निरावरणगुडखधातुभावस् । वृडादिवृडपरमेश्वरवोधिवजं मं कार्योचन्तंवचनैः सततं नमामः॥

यद्रूपवेदनसंज्ञसुसंस्कृतं च विज्ञानमायतनषट्कपडिन्द्रियं च। ऋतेजवायुप्रथिवीगगनं च सर्वान् तान् बोधिचित्तसदृशान् विपुखान् नमामः॥

यक्तीह देष तय राग सवज्ञधर्मान् विद्याप्रयोगजनितान् सततं प्रधर्मान्। नानाविचिचर्तिविञ्चलभावभूतान् तान् वोधिचित्तसदृष्ठान् विपुलान् नमामः॥

संग्राइषं रित तथ क्षतिनिश्चलं च हेतुफलप्रक्षतिचित्तगतातुधर्मान् । असंदोष राग तथ श्वावरणच्च वज्ञान् तान् वोधिवजंसहणान् विपुलान् नमामः॥

ध्यायन्ति ये इसुं विश्वडमनादिभावं प्रज्ञा-उपायजनितं विगतोपमं च । गुद्धाभिषेकव्रतसम्बरयोगनित्यं तान् वोधिवज्ञ इव खख्य सदा नमामः॥

<sup>&#</sup>x27;A 'व। ' MSS. add वाक् which is redundant and disturbs the metre. ' B 'वक'। ' AR सततं। ' A तक्रम', BC तम'। ' ABC क्रिक'। ' R इसं।

ये भावयन्ति इसु उत्तमसिध्युपायं सेवा विधानसुपसाधनसाधनेन । ये महासाधनमितिनिश्चित साधकेन्द्रा-स्तान् वीधिवज इव लक्ष्य सदा नमामः॥ "ये साधयन्ति कतसन्यचतुष्कवजै-रन्तर्हितादिविविधानिह हीनसिहीन्"। श्चविनष्टमार्ग इसु बुह्युरुप्रसादै-स्तान् वीधिवज इव लक्ष्य सदा नमामः॥

श्रुष्विन्त ये इमु समाजसुगुझतन्त्रं स्वाध्यां करोन्ति च पठन्ति च चिन्तर्यान्त । पृजां करोन्ति च खिखन्ति च खेखयन्ति तान् वोधिवज्ञ इव खब्ध सदा नमामः॥

स्वाध्यां च यें इसु ऋभियुक्तसुसाधकेन्द्राः श्रान्त्यादिकर्मप्रसरेख सुकल्पितेन। यन्त्रेख मन्त्रविदितेन तथ सुद्रितेन तान् वोधिवज इव लक्ष्य सदा नमामः॥

ये देश यन्ति च स्प्रशन्ति च संस्मरन्ति श्वस्तिन साधकविभोः खखु नाममाचम्। श्रद्धां करोन्ति च वसन्ति च स्कट्गे तान् वोधिवज्ञ इव खब्ध सदा नमामः॥

¹ R repeats. 'R ° नसा 'ABC निवाल'। 'Lacunau begins in A and continues up to वोधितत्त्वा सदायदाः। 'R ° मंत्राः। 'BC करोति। 'BC ध्यालायाय (१)। 'B('वेस्तः। 'CB रखं'। ¹ 'B कुर्वन्त, C करोति।

श्मिः स्तोषपदैः शान्तैस्ततुथात् सर्वनायकान्। श्रमुमोदयन्ति ते नाषा वोधिसक्ता महामहाः॥ सुभाषितमिदं तन्त्रं सर्वतन्त्राधिपं परम्। सर्वताषागतं गृद्धसमाजं गृद्धसम्भवम्॥ इति ॥

इद्मुक्ता ते सर्वतयागतास्ते च बोधिसस्वा महासस्वाः स्वकायवाक्चित्तवज्ञेषु विहरन्तं कायवाक्चित्तवज्ञस्य काय-वाक्चित्तं स्वकायवाक्चित्तेनास्वस्य तूष्णीमभूवन्॥ इति॥

॥ इति श्रीसर्वतयागतकायवाक्चित्तरहस्यातिरहस्ये गृद्ध-समाजे महागृद्धातन्त्रराजे सर्वगृद्धानिर्देशवज्जज्ञानाधिष्ठानं नाम पटलोऽष्टादशः॥

> ॥ समाप्तोऽयं श्रीगुद्धसमाजस्य तन्त्रराजस्य पूर्वार्डकायः ॥

¹ В °**сч**п: :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R ends here.

## Index of Words.

## ষ

|                                        | i: i e:                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| व्यञ्चयवयः १                           | २ वानुस्मृति १६६,१६८          |
| व्यक्तीभ्य ३, ४, ५, २८, ३८, ४          | o, बन्तकञ्चत् १५५             |
| 8 <b>⊂</b> , 8€, ५8, ७५. <b>७</b> ६, ७ |                               |
| ⊏४, ११३. ११ <b>८, १२७</b> , १३८        | ंचन्तर्ज्ञानकरी ५१            |
| व्यक्तीभ्यवच २,२३,३५.ध                 | ६ व्यन्तर्ज्ञानसमय १३२        |
| चगुर (                                 | ∈ंव्यन्तर्द्धीनाधिय ५५        |
|                                        | ∈ंद्रान्यय १५६                |
| च्याचर्या :                            | <b>्रैकाम १३७</b>             |
| व्यययान स                              | , ब्रमशाजित ७०, ७৪, ⊂१, ११⊂   |
| आवक्षा ८१,५८,५५. ⊏६, ⊏                 | ्रं द्यपराजितवच्यसृष्ट ७५     |
| <b>૧૧૯. ૧૫</b> ૯                       | धान्त्रका १                   |
| व्यक्तना १३                            | ट् व्यभव्य १८८, ९८५           |
| व्यक्तार ट्र. १०                       | ¥् <b>ष</b> भाव १२            |
| व्यचलवध्यच्छसमय प                      | ∤ व्यभिचार ८०                 |
| व्यवनाग्र ७                            | (ंव्यभिचारक ६॥                |
| भाइय ३                                 | ্ৰদিয়া ૫৩, १३३               |
| च्यधर्म १४                             | अधिभवनवच ३,१३                 |
| चाधिदेव १५                             | व्यक्तिष्ठेक ३५,६७,६८,६८,१२०, |
| व्यधिपति (३,१२                         | , १३८, १४०, १५१, १५८, १६०.    |
| व्यविद्यान ५८, ११५.१५                  | १६५, १६६                      |
| व्यधिकानपदस्थित २                      | = व्यभिवेकपद १६०              |
| व्यनाद्दि ५                            | बिभिवेकरइस्य १२०              |
| चनुगमनाप ६                             | व्यभिसमय १३,३१                |
| चतुत्पादा <b>नुस्तृ</b> तिभावना ३      | व्यभिसमयवच्य १२               |
| चानुरागस १५                            | विभिसम्बद्ध १८८               |
| •                                      | चभिसम्बोधिवच ६                |
| चनुरागगवच                              | विभसमोधिनयवच ११               |
| व्यनुद्धान १५                          |                               |
|                                        |                               |

|                             | ( १७    | в )                   |                   |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
|                             | ų:      |                       | ığı               |
| व्यमितवच                    |         | व्याकाश्रधातु         | ११०               |
| व्यक्तितसम्भववच             |         | व्याकाश्यक            | ર, 89             |
|                             |         | षाकाशसमतार            |                   |
| व्यक्तितायुः इ. १२. १८, २३. |         |                       | >2                |
| टंट. ११४, ११८, १३८<br>      |         |                       | रध्य              |
| बास्तवध                     |         | व्याग्रेयमगरव         | €¢.               |
| बास्तसमय वचको घ             |         | व्याचार्य             | १३८               |
| चास्तरसमयसम्भववश्च          |         | ঝারাবর                | <b>૯૫, €</b> €    |
| व्यमोष                      |         | व्यादर्भ              | १४८               |
| खमोघनाम                     |         | व्यादियोग             | २५.               |
| व्यमोधकान                   | 500     |                       | १४३               |
| व्यमोषवक २, ६. २३.          |         |                       | ₹•                |
| चामो वविचमान्               | \$c     |                       | १५१, १६०          |
| ब्रमो घसमयसम्भववच           | Ę       | व्यायतम               | \$ 8 9            |
| चमो पसमयसम्भवकोत्वच         | æ\$     | <b>, g</b>            | €. २०६. १४०. १४८  |
|                             |         | व्यार्थभौम            | 200               |
| व्यमोत्रसिद्धितच            | १३. २३  |                       | <b>१</b> ६ ४      |
| व्ययोगय                     |         | व्यावस्या             | १७०               |
|                             | २०. १२१ | श्चासन                | ६€. १३८           |
| <b>चर्का</b> तृल            | 582     |                       | ₹                 |
| वर्षिपति                    | ₹8      | इन्द्र                | 48, co            |
| वर्ष्टत                     | 8 8 €   |                       | <del>{</del>      |
| व्यवसमयमास                  | ųų      | हैति<br>-             | •<br>१ <b>६</b> ७ |
| व्यसंष्टार्थ                | १५∌     | रेखां<br>रेखां        | 848               |
| व्यसुरकन्यासमय              | १₿०     | 1 ear                 | ∘r)<br>⊃ fare     |
| बसरो                        | १२६     | र्रकां घरायमा<br>रेका | E 41              |
| वस्य                        | १8०     | . इंड्योगित           |                   |
| व्यस्यिचूर्ग                | १०२     |                       | ত্ত               |
| वाष्ट्रकार                  | 848     | उचाटन                 | =4                |
|                             |         | ' उत्पन               | १८. ३३, ७८        |
| <b>**</b> II                |         | उत्पाद                | 15                |
| च्याकर्षग्रमस               |         | उदान                  | 8                 |
| व्याकाश्च ३०. १०८. १११. १   | १२. १३४ | ं उद्योतन             | १ <b>९</b> २      |

| g:                        | . Tr                                |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>उपद</b> व ' १६०        | कामधातु ३८, ११०, १११                |
| उपसाधन ५७, ५८, १६२, १६५.  | कामधालीयः २६                        |
| १ <b>६६, १७</b> १         | काममोच्चसमयक्य ८५                   |
| उपसाधनसम्बर ५८,१५२        | कामोपभोग २७                         |
| उपस्थानस्पृति २८          | काय १९०                             |
| उषाय १८८, १५१, १५३. १५८.  | कायगुक्ता ६⊂                        |
| १ <b>६२.</b> १ <b>०</b> ० | , कायजाम €१                         |
| उपेय १५१                  | कायद्यिता १८५                       |
| उलूक १०३                  | कायमगढ़ल ११५, ११४,                  |
| उम्मीधविद्याचनचन ००       | कायवचा १, ५५, १२८, १३२, १३५         |
| उच्छीबाराधन ८८            | कायवच्यगुद्ध ४८                     |
| ₹                         | कायवद्यसमय १२८                      |
| गक्रजटा ५५                | कायवची १०१                          |
| गक्रवीर १५१               | कायवाक्चित्तग्रुद्धावक २३           |
| एकलिक <i>१</i> ०          | कायवाक्तिसवचानुस्मृति २८            |
|                           | कायवाक्चित्तिसम्बादमवस्य प          |
| गकाद्यम ०१                | कायवाक्चित्ताधिस्ठानम <b>न्त</b> १५ |
| व                         | कार्यावच्छम्भितवच ८१                |
| कगटक टर्ड, १०२            | कायमञ्जला १८८                       |
| कस्टकासि १०२              | कायसमय ५८                           |
| कच्या ३२,३४.५०,⊂६.८५.८६.  | कायसिद्धिसमय १३०                    |
| EE. २००                   | कायाधिस्तानसम्ब २३                  |
| कामाल ८०.१४०,१४३          | कायानुस्मृतिभावना ३०                |
| कम्पन १०१                 | काइसम १८८                           |
| करवीर १३                  | किञ्चन १२१                          |
| कर्सिकार हह               | कील ८०                              |
| कतञ्च ११७, ११८            | कीलक १३०                            |
| कलग्राभिवेक १६०           | कोलन ८३                             |
| कस्य ४६                   | कीलनमन्त्र १६७                      |
|                           | ंकोजनवच्य                           |
| काक (८. १०३               | कुक्रुम                             |
| कास्ड ३८                  | कुठार हर्द, १०३, १०४                |
| काम १५८,१५८               | ंतुम्म १8€                          |

|                                         | ष्टः                                             | Æ:              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| कुल ६, ३३, १००,                         | १३५,१५०. खमायास् <del>र</del> ी                  | 99              |
| १५३, १५८                                | खक्वित                                           | ٠.              |
| जुल <b>म्</b> श्वक                      | ३३ खबच्चधातुसमयपद                                |                 |
| कुलमेघ                                  | <b>र</b> खबचनेत्री                               | 9.              |
| <b>कुलयोग</b>                           | ३१ खवचसमय                                        | 8∘. 8५, €€      |
| <b>कु</b> जानु <b>स्प्र</b> ति          | २८ खबच्चायी                                      | 98              |
| <b>कुलानुस्पृ</b> तिभावना               | २८ : खविद्याधम् <b>स</b> मय                      | १३२             |
| क्रमासर्प                               | १०३                                              |                 |
| ज़ूरना <b>गचो</b> दनस्रुटय              | 8 · y                                            | •               |
| क्रोध ७२.१                              | । ६७. १६ <sup>८</sup>                            |                 |
| क्रोधकुल                                | र्द गगापातजावितान्तव                             | us. ∈δ          |
| कोधजाम                                  | ्र ग <b>रा</b> ड                                 | १०६             |
| कोधसम्ब                                 | च्यु सम्ब                                        | <b>₹.</b> ₹⊂    |
| कोधमेघ                                  | गत्भव <b>छ</b><br>२८                             | १               |
| कोधराज ८८.                              | प्ट. ११ ई. <u>श</u> ुद्धा                        | १५०. १५२, १५३   |
| <b>कोधानुस्पृ</b> ति                    | े गुद्धात <b>म्ब</b><br>२८                       | १६३             |
| को धानुस्मृतिभावना                      | े गुद्धपट<br>२८                                  | €₹              |
| कोधेन्द्र                               | १५६ सम्बद्धमा                                    | १९৪             |
| कोधेश्वर                                | २६                                               | 89              |
| क्रोधान्तकत्                            | र्षेष<br>१४४                                     | १८८, १८८, १€८   |
| चानकर्म र इस्स                          | 5.05                                             |                 |
| •                                       | १०४<br>गुद्धसमुख्य                               | 44              |
| ख                                       | गुश्चाच्च                                        | १३३, १८५        |
| खकन्याकर्षश                             | 😋 गुद्धाभिषेक                                    | १६०, १७०        |
| खटिका ,                                 | .६, १०५ सम                                       | €€, <b>१०</b> ३ |
| खक् १५.१८, इह, ५२.                      | <sub>॥ १ व</sub> गोमांस                          | १०२             |
| <b>૭</b> ૨, ૭૪, ૭૬, ૧૫૮                 | गोमांससमयाग्र                                    | યેલ             |
| खद्रविद्या                              | <sub>५8</sub> स <b>च्या</b>                      | ર <u>ય</u> પ    |
| खद्रोत्तम                               |                                                  | /22             |
| ख्योताकार<br>-                          |                                                  |                 |
| व धातुसमयवचाकर्षं ग                     | र् <b>६८ चक्र १८, १५, ८</b> १                    | , 8८, ५२, ५६,   |
|                                         | પ્રય દ્ર, દ્યુ, ૭૦,                              | oe, se, so,     |
| ष्ट्रभान्य क्रिकेच बच्चा स्टाहरू हुन की |                                                  |                 |
| खभानुरक्षिमेघवच्यास्हादमवती<br>बमक्कल   | ં <b>૭</b> ₹ ⊂€, <b>१०€, १</b> १<br>१€૫ १५७, १५८ | ₹. ११४, १४३,    |

|                   | ā:              | 1 -                      | £:                                      |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| चनकाय             | ¥.P             | चित्तसमुद्भव             | <b>ર</b> ઘૂધ                            |
| <b>चन्रकु</b> ल   | યર              | चित्रसिद्धिवश्वसम्       | ग <b>१३</b> १                           |
| चन्रसम्बद्धन      | २४, ३३. ३५. ७३  | चित्ताधि <b>छानसम्ब</b>  | २३                                      |
| चक्रविद्या        | प्रव            | चित्तानुस्मृतिभावन       | T ₹•                                    |
| चक्समय            | પ્ર             | चिन्तामिंग ३६,           | 8€, <b>€</b> 0, <b>€</b> €, <b>0</b> ₹, |
| चन्नसमयाञ्चावच    | <b>૯</b> ૫      | ११०, १२२,                | १२८                                     |
| चकी               | १०४             | चिन्तामशिकुल             | ¥.                                      |
| चगकास्थि          | ₹1,             | चिन्तामसिवध              | १२२                                     |
| च्यहाल            | ₹•, €8, १०=     | चुन्दवची                 | १२३                                     |
| चतुरस             | ११३, ११४, १३८   | चैत्य                    | <b>३३, १५१, १</b> ६०                    |
| चतुर्द्धार        | ११८             | चैत्यकर्म                | १ ८ २                                   |
| चतुर्भोग          | १५७             | चोदन                     | ર્યુર, ર્૬૦                             |
| चतुर्म साभुत      | \$c             |                          | _                                       |
| चतुर्भुद्रा       | <b>१</b> ईश्व   | •                        | Ħ                                       |
| चनुरुवावध्य       | 909             | जगहिजसभा स्मिवप          | a €⊂                                    |
| चतुरुकोस          | २९ छ            | ं जप                     | १५०, १५७                                |
| चतुष्यय           | ¥8, €∘, १8₹     | जमवच्य                   | १                                       |
| चन्द्रसग्रहक      | ₹8, 9₹, 🖘       | जन्भल                    | १२३                                     |
| चर्म              | १६५             | जातिका                   | <b>₹</b> ₹                              |
| चर्यापद           | 22              | जा पवस्य                 | ६१                                      |
| चासर              | <b>₹</b> ₹      | जिन                      | ∌€                                      |
| चालन              | १ ६ ६           | जिनजिक् पू,              | १०६. १५०, १५३                           |
| चिताङ्गार         | १०१             | जि <b>ह्यावच्य</b>       | 44                                      |
| चिस               | ११०, १४८, १६३   | जी <b>वन</b>             | १५/८                                    |
| चित्तजाप          | €9              | जुगुश्चितसं <b>ज्ञ</b> ा | \$0                                     |
| चित्तज्ञानीच      | 88              | ञ्चालन                   | १६२                                     |
| चित्तदयिता        | ₹81.            | ज्ञानचक                  | १०५, १५१, १६०                           |
| चित्तमग्रहल       | ۶۵, ۶۵          | चानचिस                   | €શ                                      |
| चित्रवस           | १, 44, १२८, १३4 | चानप्रदीयवका             | યૂ, રરૂ                                 |
| चित्रवश्चसम्ब     | १२८             | चानमञ्जल                 | 84                                      |
| चित्तविष्टम्भितवच |                 | शानमालाम्बद्ध            | æ4                                      |
| चित्रसमता         |                 | चानराज                   | च्र, च्ट                                |
| चित्रसमयाची पकी   | - INCLES        | হ্বাগবহু                 | १०8                                     |

|                        | æ: ¦            |                                             | g:           |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| चानसम्ब                |                 | বিকুল                                       | ર પ્રફ       |
| <b>जानसम्बो</b> धि     | 1               | चिगु ह्यसमय                                 | N.Y.         |
| चानसागर                |                 | वि <b>गुद्धा</b> च्चर                       | 284          |
| चानसिद्धि              |                 | चित्रसम्बद्ध                                | 9€           |
| <b>ज्ञानक्ट्</b> य     |                 | चियान                                       | इर           |
| चानाकार                |                 | चियोग                                       | 44           |
|                        | <b>६२. १६</b> ३ |                                             | 42           |
| चानार्चिः प्रदीयवच     |                 | चिवच २३, ३१, ३४, ३                          |              |
| <b>ज्ञानोदधि</b>       | 86              | <b>€</b> ₹                                  | ` `          |
| चानोत्पाद              | €.              | चिवचकाय                                     | æg           |
| ट                      |                 | चिवधकेतु                                    | <i>e</i> 8   |
|                        |                 | সিবঅক্সাদী                                  | १8€          |
| ट विश्व द सहय स        | १४१             | त्रिवचसमय                                   | 309          |
| टिक्काराज ७१.          | ⊏8, १ थू ६ ।    | त्रिवचसमय<br>त्रिवचसमयतत्त्ववाक् <b>व</b> च | પુર          |
|                        | əğ              | चिवचाग्रवन्द्र ग                            | १ ८ १        |
| त                      |                 | चिवचासित                                    | 8 9          |
| तस्य १५०, १            | प्रच. १५७       | त्रिवचामी घ                                 | 8 =          |
| तस्त्वपूजा             | 9 8             | <b>चिवचालय</b>                              | €8           |
| तथागतायमचिषी           | 9               | <b>বিসু</b> ল                               | 48, 280      |
|                        | 8€, २५३         | जिसा <b>एसग</b> ति                          | 33           |
| तर्कविचार              | र्€∌            | चे धातुक क्रिया                             | ११०          |
| तर्कोदय                | १ ई इ           | त्रेधातुकसमयाकर्षम                          | 44           |
| ताचागन                 |                 | त्रेघातु <b>कसमुष्यवश्व</b>                 | १ इ.७        |
| तापन                   | १ ६२            | ट                                           |              |
| तारा                   | 5 20            |                                             |              |
| तारायी                 |                 | ' दंड्डासुडा                                | 6.9          |
| तालपञ्च                | e٥              | दगङ                                         | १८, १४६      |
| . तेजः                 | 8 20            | द <b>रा</b> डव <b>च्यी</b>                  | 9€           |
| तेओवच                  | १               | दम्राकुम्सल                                 | १२६          |
|                        | १०२, ११६        |                                             | १५७          |
| चिकायवच्य              |                 | दण्भूमि                                     | 8€, €¥       |
| जिकायाचावच             |                 | दर्भ                                        | <b>શ્</b> ર્ |
| चिकायाभे <b>श</b> भावन | ₹€              | दा <b>नाव्यितिञ्ज</b>                       | <b>£8</b>    |

|                              | ų:              |                 | ę:                             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| दान्त                        | १५२             | घर्मपद          | २५, ८३                         |
| दारक                         |                 | धर्म पर्याय     | 683                            |
| दारिका                       | १०८             |                 | 8₹, 88, 8€, <del>€</del> ₹, ७२ |
| दीम <b>ङ्ग</b> र             | 1,88            | 98              |                                |
| दीपवळवल                      |                 | धर्मसुद्रा      | १ ई ५                          |
| दौ <b>म</b> व <b>च</b>       | ٠,4             | धर्म मेघ        | ₹€. ﴿७, ﴿€                     |
| देश्राना                     | १५२             | धर्म वष्य       | ८५, ८२                         |
| देख                          | ¥.8             | धर्म वच्ची      | şe.                            |
| देखकन्या <b>कर्षण</b>        | C0              | धर्मवशक्री      | ٤                              |
| दौर्दामा                     | १५२             | धर्मसत्त्व      | •>                             |
| <b>द</b> य                   | <b>₹</b> १      |                 | <b>स्तम</b> ाबवच ७३            |
| देव १८७,                     | १५०. १४८. १५८   |                 | गभिसम्बोधिदर्भगवस ७४           |
| देवकुल                       | ¥               | धर्मसमयमेष      | थ्य ६६                         |
| देवकुलपूजामु <b>स्पृ</b> तिभ | रावना ७१        |                 |                                |
| देशचक                        | १५८             | धर्मासन         | e 9                            |
| देवजाय                       | €≈              | धर्मेश्वर       | 9 8 ⊂                          |
| देवयोग                       | १५८             | धर्मोदय         | १५०, १५८                       |
| द्वेषरति                     | €. १€१          | धर्मीदयञ्चान    | १५७                            |
| देववच                        | १4८, १६१. १६८   | <b>घा</b> तु    | ¢ 8.9                          |
|                              |                 | धारम            | १५३                            |
| £                            | ₹               | धारसा           | १€इ. १€8                       |
| <b>प्रमूरक</b>               | १०२             | ध्म             | 94                             |
| धर्म १२.१३                   | १, ३८, १०८, १८७ | घुम्बाकार       | <b>१</b> ई 8                   |
| धर्मकाय                      | ñ'a '           | ध्यान           | म्प्र, १म्१, १६३               |
| धर्मकाबाद्यभार्या            | 9૯              | <b>ফ্রা</b> নবক | १००, १३८                       |
| धर्मगञ्ज                     | १०८             | ध्यानवक्तसम्बो  |                                |
| धर्भचक                       | १०८             | ध्यानसंद्यह     | १६६                            |
| धर्मतत्त्व                   | १०६ :           | ध्वनास्त        | €=                             |
| धर्मता                       | १२, १०८         |                 | न                              |
| धर्मधर                       | १०१             | नटकन्या         | €8                             |
| धर्म धातुवच                  |                 | नपुंसकणाप       | €₹                             |
| धर्म धातुःसभाववच             | <b>१</b> 4. j   | नरक             | ₹\$                            |
| धर्मनय                       | €.              |                 |                                |

|                     | ę:                         |                         | ę:                            |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| नाग                 |                            | प <b>द्य</b> समय        | # 6<br>- 6                    |
| गामन्या             | -                          |                         | <b>३</b> ०. <b>१३</b> 9       |
| गागी                | १२६                        | 1                       | 85, 45                        |
| नाटक                | યૂર, પૂછ                   | 1 -                     | 8€, 8⊏, 8€                    |
| निवन्धनदञ्च         |                            | <b>पद्माभिष्यत्व</b>    | યૂપૂ, ર € 8                   |
| निसम्बद्धाः         |                            |                         | LE. 987. 949. 968             |
| निसिन्त             | <b>१</b> ६ं८               | f .                     | 949                           |
| निराकार             | ,                          |                         | <b>=, ₹¥, ₹€. ₹₹, 8</b> ₹.    |
| निरातमा             | રપ્ર€                      |                         | પૂ <b>ષ્, લ્ફ, ૭</b> ૦, ⊏ર્દ, |
| निरावरका            | ₹ € 8                      |                         | १०६, १६२                      |
| निरोधकोधचक          | 99                         | . पद्मकुल               | 4.8                           |
| निरोधचक्र           | १ ५०                       | षद्भपाशि                | ११ =                          |
| निरोधकचा            | 86, 00                     | पद्ममाङ्क               | १५. २५. ३६                    |
| निरोधसमयज्ञा        | 38 7                       | पद्मराज                 | 56                            |
| निर्वास             | 986                        | पद्मवची                 | € 8                           |
| मीलदरह              | <b>૭</b> ૧                 | पद्मविद्या              | 48                            |
| मी लवक              | 9 દ                        | पद्मसम्ता               | प्र२                          |
| नी लवचाद <i>श</i> ह | €\$                        | पद्ममस्भववष्टको         | झ ८१                          |
| नेच                 | 10                         | पद्मसूच                 | ₹83                           |
| नेशास्त्रय          | १२                         | पद्मान्तञ्चत्           | ट. १५०. १४४                   |
| ने गात्रयवस्य       | १२                         | पद्मग                   | 55                            |
| न्धास ३३.६          | १, १२१, १४८, १३६           | परम                     | ૧૫૦. ૧૫₹                      |
|                     | _                          | परमगु <b>त्रामग</b> ङ्ग | म्ह्रस्य १९८                  |
| _                   | प                          | पश्मिद्धन               | १८, १८, ११८                   |
| पश्चानी             | યૂર                        | परि <b>मोच</b> ना       | १५३                           |
| पश्चारा             | १२१                        | -                       | २१. ३०. १३३                   |
| पस्नुड              | ० इ.०                      |                         | 2                             |
| पश्चमग्रहलश्चन      | 83                         | पाब्हरा                 | €=, 930                       |
| पञ्चर <b>िक्स</b>   | €₹                         | पाच                     | १४८                           |
| पञ्चवक<br>पञ्चवीर्भ | 8€, <b>€</b> ३             |                         | १६८                           |
|                     |                            | पारमिताम <i>न</i> सन    |                               |
| मच-प्रल र<br>€७, ∈२ | <b>=, ₹¥, 8₹. 8</b> =. €8, | पाग्र<br>पिटका          | ૭૧, ૭≰. ⊂∉. ⊂૭                |
| 40, 64              |                            | । भटना                  | १,०६                          |

|                             | п.                            |                         |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| y egs                       | <del>एः</del><br>१ <b>€</b> ⊂ | प्रौतिसङ्गाध            | ig.                 |
| पुर <b>ाश्वा</b> न्ध        | १इट                           |                         | १ <b>६</b> ३        |
| प्रजी                       | ₹•                            |                         | १५१, १६०            |
| पु <b>रुव इस्तव्याय</b>     |                               |                         | फ                   |
| पुस्तकवाचन                  | १८२                           | माल                     | <b>१</b> ६५         |
| पुरुष                       | १५१. १५८                      | <b>पालत्व</b>           | <i>६</i> ग्र.       |
| यु <b>णा</b>                | 727.100                       |                         | ब                   |
| पुत्रास <b>न्त्र</b>        | **                            | बन्ध                    | १ ई ०               |
| पृतिग्रन्ध                  | -£                            | वन्धन                   | ૧૫૧, ૧૬૦            |
| पूर्वनिवास                  |                               | बलि                     | રે ફર €             |
| रुचिवौ                      |                               |                         | प्राधि चिकितसावच्य- |
| पृथिवीवव                    | , `` <b>e</b>                 | <b>इ</b> दयम <b>न्त</b> | १०६                 |
| मौक्टिक                     |                               | विम्बनिष्यत्ति          | १६३                 |
| <u> মক্তবি</u>              | १ ५ ३                         | विम्बपट                 | १५८                 |
| प्रचा                       | <b>રદ, રયૂર, રયૂ8, ર૭</b> ૦   | <b>वीजसङ्</b> त         | १ ६३                |
| प्रजाज्ञान                  | १६०, १६१                      | वीत्राद्धस्यद           | १६०                 |
| प्रचाधगयम                   | इंबी ⊂                        | बुद्ध                   | પૂર, પૃદ, ૧૭૭       |
| प्र <b>चा</b> प्र <b>म्</b> | €. ર્પ્ય∘. ર્પ્યુક            | बुद्धकाय                | 88. યૂર્લ. દ્ર, દ્ર |
| प्रचान्तसत्                 | ट. १५०, १५५                   | <b>बुडच</b> क           | €8, ॐ               |
| प्रज्ञापार सिता             | समयानुस्य तिभावना             | बुद्धचच्च               | <i>१५७</i>          |
|                             | <b>३</b> १                    | <b>बुद्ध</b> त्व        | २०, २४, २६, १३६     |
| प्रतिपश्चि                  | १५८                           | बुद्धनय                 | ۥ                   |
| प्रतिभास                    | <b>१</b> ६ं८                  | बुद्धपद                 | १६, २५              |
| प्रवाष्ट्राव                | <b>१६३</b> . १६८              | बुद्धविस्व              | ₹€. 8१              |
| प्रत्येक                    | १३१                           | बुद्धवोधि               | र ८ ६               |
| प्रत्येकबुद्धसम्            | वच १२८                        | बुद्धभूमि               | १२१                 |
| प्रवन्ध                     | १५३                           | बुद्धसग्रहस             | १४, ३५, ३€, ४०,     |
| प्रभा                       | <b>२</b> १                    | 89, 85                  | , ८ट. १२१. १२२,     |
| प्रभासग्रहल                 | १€8                           | १२३. १३                 |                     |
| प्रवर                       |                               | बु <b>डमख</b> लवची      | €ų                  |
| प्रामन                      |                               | बुडिमेघ                 | <b>२</b> ट, €⊂      |
| प्रावास्याम                 | १६३, १६४                      | -                       | ₹•                  |
| प्रौति                      | १६३                           | बुद्धस्त्राकर           | <b>२</b> ८          |

|                   | ų:                 | ı                           | ē:                     |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| बुद्ध र स्थित्य   |                    | भावाभावसमयवश्व              | 95                     |
| बुद्धवच्य         |                    | भिच्चाश्री                  | २०                     |
| बुद्धसमयमेचव्यू १ |                    |                             | १०१                    |
| बुद्धसैन्य        |                    | भान्तिवद्य                  | e • 9                  |
| बुद्धाकर्षम       | યુપૂ. 😅            |                             | ,                      |
| बुद्धासभावना      | 8=                 | म                           |                        |
| बुद्धानुस्पृति    | २८, २८             | मळा                         | <b>१</b> ६०            |
| बुद्धानुस्मृतिभाव |                    |                             | ६६, ६७. १३३            |
| वोधन              | १€०                | मञ्जुतक                     | <b>४१. ८७. १</b> २१    |
| बोधि १            | १. २०. २८. ३१, ४२. | . मग्रहल १२०. १८            | २. १५०, १५८            |
|                   | २३५. १६८           | भगडलक ज्यना                 | १ ४ ट                  |
| बोधिगाचा          | १€8                | सगडुलानु <b>स्ध</b> तिभावना | ₿ •                    |
| बोधिचरिषद         | <b>२</b> १         | सगड्क                       | १०५                    |
| बोधिचर्या         | १ ८३               | सथनीय                       | 34                     |
| बोधिचित्त         | २१, १२, १३, २६,    | सद                          | <b>ર</b> દેવ           |
| €€, ⊂₹,           | ११०, १३०, १३८,     | मच                          | 620                    |
|                   | ₹. १५8. १५૯        | मध्यम                       | १५ ३                   |
| बोधि चित्तवच      | Ę.                 | सनम                         | ર્યુ∉                  |
| बोधिनय            | १२. १३. 88. €०     | मन्त                        | ६ ५ इ                  |
| वोधिनैरात्स्य     | 8₹                 | मन्त्र (य                   | €4                     |
| बोधिषद            | रध                 | सम्बद्धा ३                  | <b>દ, રમ્ર</b> ૦, ર્યુ |
| बोधिसस्य          | g g                | सन्त्रन य                   | €°                     |
| बोधिसत्त्वचर्या   | <i>e</i> \$        | मन्तपुर्व                   | કર. <b>ક</b> ર્. ક€    |
| बोधिसाधन          | १ 8 ह              | मन्त्र इस्य                 | 3,ફ                    |
| <b>बोधिसौ</b> रौ  | २० े               | मन्त्रवि <b>चानभावना</b>    | 86                     |
| त्रसमय            | १२८                | मक्कविद्या                  | 88                     |
| त्रञ्चा           | ४१, ५३, ⊂७, १३३    | मन्त्रसमय                   | 88                     |
|                   | H                  | मन्त्रसमुच य                | 8 .                    |
|                   | •                  | मन्त्रसारसमुख्य             | 3€                     |
| भग                |                    | मन्त्रसिद्धिविन्द्रस्थितवन  | १२४                    |
| भगिनी             |                    | मन्त्र <b>क्ष्</b> दयसंचोदन | 8 •                    |
| भ <b>य</b>        |                    | मनवाकर्षग                   | <b>~</b> €             |
| भाव               | १२                 | <b>मन्त्रा</b> धिपति        | ų <del>c</del>         |
|                   |                    |                             |                        |

|                           | Ž:           | 1                               | ų:                     |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>मरौ</b> चिका           |              | सङ्ख्याभिवेकगुङ्ग               | _                      |
| मक्षिका                   |              | महासर्पापराजितवा                |                        |
| महाक्रमान्य वर्म          |              | मचासमयकेतुब्ध                   | ٤٠                     |
| महाकी जबच                 |              | , म <b>ञ्चासमयतत्त्वोत्प</b> सि |                        |
| <b>महाब्रुकोधसमय</b>      |              | मञ्चासमयक्य                     | ٧                      |
| महाक् <b>रसमयवच्यको</b> ष |              | मञ्चासमयव <b>च्यको</b> ध        | èy                     |
| <b>म</b> इति। ध           | -            | म हासमयवच्यगुद्धव               |                        |
| महाखद्                    |              | तत्त्वपद                        | · ~6                   |
| म चाचक                    |              | मञ्चासमयवच्चञ्चास               | १२१                    |
| म हाजान चन्नवस            |              | <b>स्हासमयशाध</b> न             | 200, 220               |
| महातेल                    |              | <b>म</b> ष्टासाधन               | •                      |
| महाधर्मसमयवश्च            | çe           | १६६. १६८.                       |                        |
| महाषद्भ                   | १८           | मञ्जामाधनवद्य                   | , ,                    |
| महापाप                    |              | . मशासाधनसम्बर                  | y e                    |
| <b>म शापुरुषसमय</b>       |              | म हासिद्धिन य                   | 3€                     |
| <b>म हा</b> बल            |              | <b>म</b> ञ्चास्त्रसमयपद         | 9.9                    |
| म हाबलव्य                 |              | सहेश्वर                         | १२८                    |
| म ह (मग्रहल               | 359          | मांस ८८.                        | <b>૧૧૬. ૨૧૭. ૨</b> ૪૦  |
| मञ्चामगहलप्रवेशनवच        | 399          | माता                            | ₹•                     |
| महामांस २६.               | ¥¥. €=, १०२, |                                 | ć۰                     |
| ११०, १२८                  |              | माहस्थान                        | ₹89                    |
| मद्रामुदा ४२,             | 82. टट. १३६  | मानुवास्थि                      | £0, 62                 |
| म इस्तुनि                 | 288          | मानुषी                          | १२६                    |
| मञ्चायची                  | १२६          | मामकी २,१८                      | , १€, <b>८०</b> . ११५. |
| मद्यायान २०, ३२,          | 80, च्ट. १२६ |                                 |                        |
| मचारल                     | १८           | मायाजाल                         | 9ફ                     |
| <b>महारागनय</b>           | १९५          | सारक १०३.                       | <b>१०४, १०७, १५</b> ८  |
| महारागसमयावजीकः           | <b>ા</b> ૭૯  | मा हेन्द्रमबद्दल                | ६६, ६८                 |
| मञ्चागासम्भववस            | €            | <b>मि</b> ष्णासमुदय             | १३३                    |
| मद्याराची                 | ७०, १३५      | <b>मुलाप्रि</b> खः              | १०१                    |
| मञ्चावद्य                 | 82, 84, 85   | मुद्रर १८                       | . ८६, १०३, १०८         |
| मञ्चावकाधर                | टर, १२१      | सुदय                            | १५ ०                   |
| <b>अश</b> ्वक्यभावना      | १रर          | सुझा १८,११३.                    | ११८, १२५, १४८          |
|                           |              |                                 |                        |

|              | Ę:                           |                   | ę:                 |
|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| मुद्रान्धास  | १८, १५०                      | ₹                 |                    |
| म्टतसञ्जीवनी | 95                           | रत                | १८. १३६            |
| मैत्रेय      | १इ, १३७, १३८, १८८            | रचा <b>चकसम्ब</b> | 6.62               |
| मोघवची       | १५                           | रच्चावच           | 95                 |
| मोच १८७.     | १५०, १५४, १५५, १५८           | <b>र्</b> चका     | وع                 |
| मोचनुन       | <u>५</u> , ३६                | रति               | રપૂ૦, રપુક         |
| मोच्चक       | १५८                          |                   | €. 48. €₹. ₹48     |
| मोच्चाप      | <b>६</b> २                   | र अकाय            | 48                 |
| मोच्युग      | १५.८                         | <b>रत्नकृ</b> ल   | 48                 |
| मोद्दर्भ     | ७, १ €१                      |                   | €, २८, २३, ३२.     |
| मोचवय        | १ ६ १                        | ३७, ⊏१. ६६,       |                    |
| मोच्समय      | <b></b>                      | रत्न केतृबच्च     | २, १२, ४०          |
|              |                              | रव्रचिन्तामणि     | €0. €=             |
|              | ਬ                            | रत्नगप            | €₹                 |
|              | ч                            | रत्नप्रानुरागसन्छ | •                  |
| यचायचिक्षी   | समय १,२६                     | <b>EMEN</b>       | યુ, ર્યૂ ૦, ર્યુ છ |
| यक्षराजा     | १२८                          | र जमगड़न          | ૧૫. ૨૫. ૬૩         |
| यक्तिगी      | १००, १२८                     | र <i>ल</i> मेघ    | €€                 |
| यक्तिगौसम    | यवच्यपद १२८                  | <b>स्ट्रा</b> ज   | १२०                |
| यची          | £9                           | रत्नवच            | ñ 8                |
| यस           | શ્યુપ્                       | रत्नविद्या        | 48                 |
| यमान्तक      | €4. 00. 08. 0€.              | र तसमय मेच खूड    | €€                 |
| <b>~9,</b> € | يو, و٥٠                      | र तमस्यववच्यश्री  | ¥.                 |
| यमान्तरुत्   | ८. १५०, १५५                  | र संग             | ર પુ છ             |
| यभान्तकसम्   | <b>स्मावभासक्यूष्ट</b> ७८    | र विसस्यव्हण      | રપૂ                |
| य≀दबी        | 95                           | इ.स               | <b>२८, १</b> ६४    |
| यृधिका       | <b>इ</b> इ                   | श्मवच             | ₹                  |
| योग          | प्र०, १५०, १५ <b>३, १</b> ६३ | ग्रहस्य १९६,      | १५०. १५३, १६६      |
| योगतन्त्र    | १६९                          | शास्त्रम €€       | ६, ८१, १०२, १०३    |
| योगमगडल      | १६                           | गाजनस्त्रीसमय     | १३०                |
| योगघडक       | १ ६३                         | राग १८७, १५०,     | १५४, १५५, १५८      |
| योगित        | १८, २८, इ६, ४२, ४२.          | <b>रागकुल</b>     | €. ३€              |
| € 9,         | १२०, १३६                     | <b>रागच</b> क्र   | १४८                |

|                        | Ę:               |                       | £:                              |
|------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>राजचर्या</b>        | e <b>ş</b>       | <b>जू</b> ता          | १० <b>६</b>                     |
| राजभाष                 | <b>€</b> ₹       | ते स्थम <b>ग्र</b> त  | १ <b>६</b> ०                    |
| राजय                   | <b>ર</b> પ્રમ    | लोकेश्वर              | €, 84, 80, ८२                   |
| राजधराग्रम हिम         | ስ ≂              | जोकेश्व <b>रदयिता</b> | ९ 8 €                           |
| रामधरानुरामस           | - m              | स्रोचना २,            | . २५, २८, ६२, ६८,               |
| रागधर्भधर              | ₹ <b>⊂</b>       | €≂, ७०,               | ૭૱, ⊂∘, ૧૧૫,                    |
| राजपारमित              | १२०              | १२५. १३७              | , ૧ 8 યૂ                        |
| राजयोग                 | १४८              | जोचनासमयाञ्चान        | <b>ाइस्ता</b> ग्रवती <b>०</b> इ |
| रागरति                 | =, १६१           |                       | _                               |
| राजवच                  | २. १६१           |                       | व                               |
| <b>रागवच्यो</b>        | १५, २५, ८१       | वद्य १५               | , १८, २५, २८, ३३,               |
| राजाचार्यद             | 680              |                       | ક્ય, પ્રક, પ્રય, ૬૨,            |
| गागी                   | 90               |                       | €¥, ७०, ८€, ८७,                 |
| गतिका                  | ट्६. १०२         | and the second second | ११८, १३५, १३७.                  |
| रिष्ठ                  | €€, १०३          | १५०, १५३              | ર, <b>ર</b> યૂછ, ર્યૂ=          |
| रि <b>युस</b> क्षामकार | €9               | वचऋदि                 | ų.o                             |
| विध्सन्त्रासन          | Ęs               | ्वचक्रम्याकर्षेण      | <b>≂</b> €                      |
| क्द                    | पूर, पूर, ⊂७     | वश्वकामोषभोगञ्        | ते १२३                          |
| हदसमय                  | १२६              | विश्वकाय २२           | ર, ક€, યૂક, ૭૯, ⊂૧              |
| कम्प्रिक टर्द. २०      | २, १२८, १४०. १४३ | वध्यकायमग्रहन         | 999                             |
| <b>स्ट्</b> ष          | इ, २७, १ इप्     | विद्यकोल ६७,          | <b>₹</b>                        |
| रूपदर्भान              | १६२              | वश्चकुल               | ¥8, €0                          |
| रूपधातु                | ३⊏. ११०. १११     | वकाकेतु               | e ș                             |
| रूपवच्च                | ર, રઘ્€          | वश्चकोध               | €8                              |
| रूपस्करम               | 189              | वस्तरज                | 98€                             |
| रेतः                   | ₹∘               | उच्चमित               | દદ                              |
| रेतोबिन्द्             | ₹८               | वव्यगुद्धापद          | ११=                             |
| रोग                    | १६०              | वश्यक्तुः             | ď.                              |
| <b>रोगा पनयनव</b> च्च  | सम्भव ६८         | वचाचतुब्क             | ५८, १६२, १६६                    |
| रोचना                  | €e               | क्खवित्त              | યૂ૭, <b>હર, ૭</b> ૦, ૦૦         |
|                        | ख                | वच्चित्तरमुद्धा       | 84                              |
| जवरा                   | टई, १०२          | वधात्राम              | ۥ                               |
| शिषु                   | =4, =6, १.2, १49 | বজাহানপ্রস            | १२१                             |
| 24                     |                  |                       |                                 |

|                                              | ų:            | · gr                                                |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| वक्रकानचर्या                                 | 680           | वच्यमन्त्रसम्बोतकर ६६                               |
| वश्रञ्जानसमता                                |               | वचामेघ २६                                           |
| वचहाकिगीसमय                                  | १३०           | वश्चमेघसमयब्यूच ७०                                  |
| वणस्य                                        | e.            | वच्ययान ३२, १०৪, १५८                                |
| वष्यद्रस्टसमयाग्रवती                         | 9€            | वक्ववेशा भूई, ८१, १२८, १४०, १४२                     |
| वच्च घर १७.२४, ३५.३६                         | (, ₹€,        | वच्चरति ८,१६१                                       |
| કર, પ્ર∘, પ્રર, €∘, €પ્                      | , <b>.</b> ., | वचारिक्राचानसमय १२३                                 |
| ٥٣. ﴿ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ |               |                                                     |
| १०३, १०४, ११५, १२२.                          |               |                                                     |
| १२०, १३२, १३३, १३५,                          | રફરુ,         | वच्चवासी ५७                                         |
| १३८, १३८, १८३, १८४,                          | ₹8€.          | वच्चविदारम ६३                                       |
| १५१                                          |               | बव्यविद्या ५२.५8                                    |
| वश्चघराग्रमश्चिमी                            | €             | वस्यम् १८                                           |
| वच्चघरानुरागग्रसमय                           | €             | विद्ययोज ५०                                         |
| वच्चधर्म २८. इ०, ५८, ७८,                     | १०8,          | वच्चसंयोग ४१                                        |
| १०८, ११४, ११४, १३२,                          | १8≂           | वश्वसत्त्व २८, ४०, ४६, ५६. ५८.                      |
| वचाष्ट्रक् ४,१०६,                            | १५०           | €8, €¥. €€, € <i>9</i> . <i>9</i> ₹, ⊏₹.            |
| वस्त्रधान                                    | १००           | च्यू, च्द्रं, च्छ, च्ट. ट१, ट४,                     |
| वचध्यानसमय                                   | १३१           | २००, १०१, १०३, १०४, १०८,                            |
| वष्यनय ३६, ४१                                | ∖, પૂ્€       | २० <i>६</i> , १११ <b>, १</b> १४, ११ <i>६</i> , ११७. |
| वस्त्रपद्म                                   | १६०           | ११८, १२०, १२१, <b>१</b> २३, १२७,                    |
| वच्चपारिश 8०. ९०६.                           | e .e.         | २२८, १३१, १८०, १६४                                  |
| १११, ११३, ११४, ११४.                          | ११८.          | वच्चसत्त्वत्व ५.६                                   |
| १२२, १२३. १२८, १२५,                          | १२८,          | वच्चसत्त्वाग्र ४२                                   |
| १२८, १३३, १३८,१३६,                           | १३७,          | वच्चसमता ५२                                         |
| १३८, १४०, १४१, १४२,                          | १8३,          | वष्यसमय ५८, ६८, १८०                                 |
| ₹88, ₹80, ₹8⊏                                |               | वचसमयसम्भवच ७७                                      |
| वष्यपारिमञ्जूष                               | €€            | वच्चसमयद्रवाराधनकेतुन्त्री १२३                      |
| वच्चमाताज                                    | <i>c</i> 9    | वच्चसमयाचाचक ६५                                     |
| वच्चपुर्वोत्तम                               | 8.6           | वच्चसम्भूता १३८                                     |
| वधभावना                                      | १२२           | वचस्त्रच ११५                                        |
| वयसम्बद्धक ४३, ४५, ४६                        | , 8€,         | वच्चक्रकार ११६,१६२                                  |
| ६१, ७७, ८७, ८४, १३८                          |               | वच्याकर्ष पू8                                       |

|                          | ę:             | i                    | ų:                        |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| वच्चाकर्षम               | प्रह, ११७      | वाग्वच्यपद           | १२१                       |
| वव्याग्रधारी             |                | वाग्वचमस्ट           |                           |
| वकाश्वरध                 |                | वाग्वससमय            |                           |
| वचाङ्ग्रील               | ٤٦             | वाग्वधसमय            | मेच <b>ब्युष्ट</b> १९৪    |
| वकाचंत                   | ૭૧             | वाग्वची              | 9.                        |
| वकाचार्य                 | १३०            | वाजिक्टिक            | त ६२                      |
| वचाचामखन                 | <b></b>        | वासमाइन              | ११८                       |
| বজান্ত্ৰৰ                | ₹8₹            | वा <b>चानुस्य</b> ति | भावना ३०                  |
| वच्चाधियति               | ર્પ્રદ, ર્દ્રદ |                      | e>                        |
| वद्यानुस्मृतिभावना       | રહ             | वावर                 | १०€                       |
| वश्वासित                 | १२०            | वाययमग्रहरू          |                           |
| वच्चास्टत                | ૦ ૧. ૭૫, ⊂૭    | वायु                 | 6 2 4                     |
| वचामोघ                   | ₹€ °           | वायुवच               | •                         |
| वधाद्वार समय             | <b>१</b> 80    | वारिस्तम्भन          | €€                        |
| वचार्ऋति                 | ११७ .          | विभान्तकत्           | ट, १५०, १५५               |
| वच्ची                    | 90             | विचार                | १ ईह                      |
| वश्चोत्पर्स              | 68             | বিস্থাৰ              | १५३                       |
| वच्चोदधिमदा <b>कान्त</b> | €€             | विद्यानस्करः         | , १८७                     |
| वस्या                    | ₹₹             | विवस्त्रच            | १८. २६. ५५, ८८, ८४.       |
| वधीकरग                   | १६५            | ँ १०२.               | २१इ. ११४, ११€. ११७.       |
| वास्त                    | १ ६८ :         | १ २८.                | १३०, १३२,१३६, १८०,        |
| वसिता                    | १ <b>५</b> 8   | १६०                  |                           |
| वाक्                     | १९०            | वित <b>र्क</b>       | १६३                       |
| वाक्षमध                  | 8 9            | वितस्ति              | १ ४ र                     |
| वाक्समता                 | र 8⊂           | विद्याचन             | 99                        |
| वाक्समयाच्चेपकौक्षम      | ामल ६२         | विद्याधर             | યુય, પૂ€, ⊂⊂              |
| वाक् <b>सिद्धिसमय</b>    | १३१            | विद्यापुरुष          | <b>१३५, १५०, १५३, १५७</b> |
| वाग्रधिष्ठागमन्त्र       |                | विद्याराण            | <b>ર</b> પ્ર <b>€</b>     |
| वागन्त <b>स</b> त्       |                | विद्यारा <b>द्यो</b> | <i>دد. ۱۹</i> ۹           |
| वारजाय                   |                | विद्यात्रत           | १ <b>५१. १ १</b>          |
| वास्वच्यः १,५५,          | ६१, ८८, १२८,   | विदेष                | १९8                       |
| १ हर्द, १८८              |                | विमलर्जिस            |                           |
| व स्वच्छशुद्धाः          | 84             | वियोग                | १५१                       |
|                          |                |                      |                           |

|                              | Ų:              | 1                         | ष्टः                  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| विरमपदवचा                    | रह              | धची                       | €9                    |
| विष                          | €€, १०२         | ग्रब्द                    | ३, २⊂                 |
| विश्वचिकित्स्ववच्चह्रदय      | १०५             | <b>भ्रान्दवक</b>          | *                     |
| विषमशासंज्ञमग्रहस्य          | <b>२०५</b>      | ग्रान्ति                  | Ęo                    |
| विषसमयवच्य                   | १ ० ५           | <b>प्रान्तिक</b>          | €8, १€⊏               |
| विवाकर्षशास्त्रय १           | ०५, १०६         | ग्रान्तिसरहज              | €Œ                    |
| विषायसमय                     | १०8             | <b>प्रान्तिसमया</b> य     | 95                    |
| विष्ठ                        | £≂, ₹8₹         | भ्रिवालय                  | ३२, १८३               |
| विका                         | 660             | <b>प्रिष्</b> ध           | ११ ई                  |
| विकासमय                      | १२६             | ग्री कसमय                 | १२८                   |
| वीगा                         | ९५८             | श्रुका १८, ३१, ३          | છ, ર્ર્ક, ર્ર્ફ,      |
| वीरवचोर्मि                   | १२२             | ११७, १२८, १३              | €. १8२, १8€           |
| <b>वृ</b> स्थिक              | १०४             | <b>श्रुन्धताबोधि</b>      | १६इ                   |
| वेस्याकार                    | ₹•              | সূল ব                     | च्छ, <b>११८, १</b> ५८ |
| वेदना                        | <b>१५</b> ८     | <b>प्रसं</b> धान          | 85, €0, €€            |
| वेदनास्कान्ध                 | 682             | प्रमुपानचिति <b>भक्षा</b> | १०२                   |
| वैशोचन ३,५,१८                | ₹9. 3€.         | স্থাৰ                     | १०€, १०⊏              |
| ક8, ક⊂, ક૮, પૃરૂ, પૃષુ, ૬ંક, |                 | श्वानमांस                 | २६, ह⊂, १०२           |
| <b>€4, €€. €⊂. ७</b> ०.      | 98, 9B,         | श्वानसमयमांस              | ų€                    |
| <b>€0, €0, €1, €8, €</b>     | . કર <b>ફ</b> , | স্থাবন্ধ                  | १≅१                   |
| ररुभ्र, १२६. ११⊏. १          | १६.१२०,         | श्रावक[प्राचासमय          | १२८                   |
| १ <b>२२, १२०. १३८.</b> १     | 8c              | प्रदेशास                  | €ट, १०३               |
| वैरोचनवच्य २.८,१२            | , २३. 8⊂        |                           |                       |
| वैरोचनसमयसम्भवचारवन्ध        | 98              | स                         |                       |
| वत <b>मम्बर</b>              | ર્પ્રસ          | संज्ञास्त्रान्ध           | 680                   |
| खाइ                          | ⊏१,१०8          | संशाग                     | १ ५ ८                 |
| व्याधि                       | १०६             | संदत्ति                   | ₹C                    |
| <b>यह</b>                    | ₽•              | मंस्तारस्त्रन्ध           | e 8 9                 |
| _                            |                 | संचार                     | <b>€१, €</b> 9        |
| श्र                          |                 | सस्वाकर्षग                | <b>⊂</b> ¥            |
| प्रक्तिका                    | ₹⊂              | सत्त्वानुस्युतिभावना      | ₹•                    |
| ध्रज                         | १०8             | सत्त्वार्थ                | १५०                   |
| मान्द्र                      | १५८             | सप्तरम                    | ₹8                    |

## ( १५८ )

| £:                                        | fi:                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| समतादयवच २३                               | समयाकर्षशकुक ६,३७                   |
| समनाचर्या १५०                             | 'समयानुस्यृति २८                    |
| समन्तनिर्घातवचा ८८                        | समयानुस्युतिभावना १८, ३०            |
| समन्तनिर्घोषयच १२२                        | समयान्तर्ज्ञानमञ्चादच ८९            |
| समन्तभद ११, १७, ३०, ३२,                   | तसयाभिच ५७                          |
| १३९. २४ <b>३</b> , १४७, १४८. १६८          | समयालम्बन ४०                        |
| समन्तमेषख्षः १९८                          | समयो १६१                            |
| समन्तमेषश्री ८४                           | समयोद्भववच 🎈                        |
| समन्ति ज्यस्भितचानवच ८७                   | समाज ४, १७. इट. ११३,                |
| समन्तरमभववष ७९                            | १२७, १८६, १५०.१५२,                  |
| समय ३५. ३८, ४०, ६५, ७४                    | <i>२ ७</i> १                        |
| ૭૫. ૭૬, <b>૭૭</b> , ૮૪, ૮૫. ૧ <b>૧</b> ૪, | समाधि १५७, १६३, १६८                 |
| २२०. <b>२३६, १८१, १५८,</b> १ <i>६</i> ७   | समाधिपटका १8                        |
|                                           | समाधिवच्य १                         |
| समयचक्र १४६                               | समाधिवव्यनय १२३                     |
| मसयचतुष्टय १२८                            | समापत्यन्तञ्जत् १५५                 |
| समयचोदन १२१                               | सम्मर् १५०, १५८                     |
| समयतारा २                                 | सम्बर ५८, १४०                       |
| ममयताराग्रवतो ७४                          | सम्बद्ध १८                          |
| मसयनय ५६                                  | सम्यक्तम्बद्ध १८७, १८६              |
| समयप्रेरमा १२१                            | सर्प ७४. २०५                        |
| समयबन्धन १२१                              | सर्वकिङ्गरग्रह्मवच्चरचस्य १२१       |
| समयमग्रहन इ, इ,७, ४१. ६३                  | सर्वक्रोध ८८                        |
| समयमन्त्रवा १२१                           | सर्वग्रद्धावश्चिकिङ्गरमञ्चासाधन १९८ |
| समयरिक्सचनास ८०                           | सर्वच १३८                           |
| समयवच्य १,९५६                             | सर्वतयागतभार्या ७८                  |
| समयवचास्तमातिनी ५६                        | सर्वतयागतसन्त्र २८                  |
| समयविन्धस्मितवच ८६                        | सर्वतयागतमन्त्ररङ्ख्यङ्कदय ८७       |
| समयसत्त्वाग्रभार्था ७९                    | सर्वतयागतवकामशाक्रीधसमय-            |
| समयसम्बर १५८                              | इदय १०३                             |
| समयसम्भववच्य , ५                          | सर्वतयागतवस्त्रयोग १४०              |
| समयश्रेष्ठ ११६                            | सर्वतयागतवद्यसन्धासनक्रोध ८५        |
| समयाकर्वेश ५५                             | सर्वतयागतसमताविष्टार १३७            |

|                               | g:       |                     | £:                       |
|-------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| सर्वतीर्घप्रवादिकासम्बद्ध     | 44       | चिद्धि              | २०, ४१, १५२              |
| सर्वेत्रेघातुकसमयसमयसरस       | १३०      | सि <i>ज्ञिमख्</i> च | - 98                     |
| सर्वधर्म ३८, १०८, ११०         | , 289    | (सद्भितामान्य       | १५१                      |
| सर्वे निवार गाविस्कासिम       |          | सुख                 | <b>१</b> ६३              |
| सर्व बुद्ध धर्म समता          | 683      | सुखबङ्गङ्           | १६६                      |
| सर्वे बुद्ध बोधिसत्त्वसमयचक   | 280      | सुगत                | १ <b>८७. १</b> ५२        |
| सर्वबुद्धसमय                  | १३६      | सुभेद               | <b>प्र. ११</b> ८         |
| सर्व बुद्धेक एच               | १२१      | सुका                | ૭૧, ૭૦. ⊏€. ૧૫૯          |
| सर्व भुजगेन्द्रराष्ट्रीसमय    | १३०      | सुरी                | <b>१ २</b> ६             |
| सर्वम ग्रहण च क्रसमाव         | ११५      | सुद्धायोग           | ₹8                       |
| सर्वेमक्तमूर्तिकायवाक्तिकानु- |          | सूत्र               | १ <i>७</i> , ११६         |
| स्पृतिभावना                   | ₹∘       | सूर्यमग्रहत         | ₹ય. ૭૪. ૭૫, ૭ <b>૬</b> . |
| सर्वमन्त्रसिद्धि              | १११      | ७७. ११८             | . १२३                    |
| सर्वयन्त्रिकौसमताविष्टारभावन- | -        | सेवा                | <b>पू</b> ⊏, १६६         |
| वच्च                          | १२८      | सेवाविधान           | १६२, १७१                 |
| सर्ववच्चघराग्रम(इषी           | 95       | सेवायदक्            | १.€३                     |
| सर्ववच्यमग्रहतसिद्धिसमय-      |          | सेवासमय             | ñ o                      |
| राजवृष्ट                      | ११∌      | सेवासामान्य         | १६३                      |
| सर्ववच्चसमयसम्भवचा स्वच       |          | मेवावकाविषि         | १५२                      |
| सर्ववश्रद्धययश्रसञ्चोदन       | ११८      | ¦सौन्ध              | १५२                      |
| सर्व सत्त्वोत्पादन            | હ ક      | सम                  | १००                      |
| सर्वसमयज्ञानवव्याञ्चार        | ¥€       | स्तम्भन             | <b>د</b> ﴿               |
| सर्व सैन्यस्तव्यन             |          | स्तूप               | <b>₹</b> ₹               |
| सर्वावरणचाय                   |          | स्तोभ               | १००, १०१                 |
| सर्वो ग्रापरि पृर <b>कवच</b>  | १२८      | स्तोभन              | १०१                      |
| सर्वाभावकसम्भोग               | १२इ      | खी                  | <b>३</b> ३               |
| सर्वप २                       | ६, ११६   | स्पर्ध              | ₹. ₹⊏                    |
| साकार                         |          | स्पर्भवष            | ₹                        |
| साधन १५२, १५८, १६३            | १. १ ६६. |                     | <b>₹8</b>                |
| १७१                           |          | स्सरग               | €9                       |
| साधनसम्बर                     | ¥€.      | 1                   | पवच्चकीकनसमा ८१          |
| साधनाधैसमय                    | ño       | सचकाचा              | १६०                      |
| सामान्द्रान्तरपद              | १८५      | ख चित्रधर्मे तावि   | च्चार १९२                |

|                                    | ā:                   |                              | ₹                |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| सम्बन्धन १                         | L, 84, 88, 8£,       |                              | · E              |
| <b>43</b> , 97                     |                      | <b>च</b> ठयोग                | १४२. १९४         |
| स्रप्त १                           | <b>्ट</b> , १०८, ११० | <b>च</b> ययीव                | <b>૭</b> ૨, ૭૫   |
| <b>स</b> प्रविचारगासमय <b>न्</b> द | य १०६                | <b>इ</b> यग्रीवोत्पत्तिः     | सभवस्य अर्       |
| खप्रसदृष्टी                        | ११०                  | <b>इ</b> यमांस               | २६, ८८, १०२, ११७ |
| <b>सप्रसमयसम्</b> त                | १०६                  | <b>एक्स</b> मुद्रा           | १३६              |
| <b>सप्रसम्</b> ता                  | ११०                  | <b>प्र</b> स्तिमांस          | <b>२</b> ६, ११७  |
| खप्रोपमा                           | ११०                  | <b>इ</b> स्तिसमयमांस         |                  |
| स्वभाव                             | ર પૂ. 8              | <b>हाला</b> ह्व              | च्स, १०४         |
| स्रभावगुद्ध                        | इट. €€, १११          | <b>द्दीनसंज्ञा</b>           | 99               |
| खभावमुद्धवच                        | १₹३                  | हेतु                         | १५३              |
| खमकापुरुष                          | 8.                   | हेतुख                        | <b>૧૫૫</b>       |
| स्त्राधिस्त्रान                    | <b>१५०</b>           | <b>इ</b> दयम <b>न्त</b> वश्च | ११ट              |

## Index of Verses.

#### শ্ব

|                                       | Æ:         |                                        | G.         |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| बद्धोभ्यञ्चान बच्चादीन्               | 80         | व्याघ वच्च घरो राजा सर्वाकाण           | ₹¥         |
| व्यक्तीभ्यप्रवरां सुद्रां             | 8.9        | श्राघ वक्तधनो राजासर्वाकाम्            | 68         |
| बद्योभ्यवच्य सञ्चाचान                 | १२०        | काण वक्त घरो राजा सर्वाकामः १          | .8         |
| व्यक्तोभ्यसमकायेग                     | 80         | व्यथवा भावयेत् बुद्धान् १              | 35         |
| व्यक्ष्मां दरहमूलं च                  | १५८        | व्यथना ऽस्टतवध्याख्यं १                | 8 €        |
| व्यतिश्रद्धां मशाप्राचीं              | १६१        | षाथवा सर्वको धानां                     | ~~         |
| वाथ बुद्धाः प्रकृष्टातमाः             | €€.        | व्यथवासमुर्गाकार्ये                    | €₹         |
| ष्यथ बुद्धास्त्रिकायायाः              | €₹ :       | व्यायवास्त्रमन्त्रश्चेतः १             |            |
| व्यय व्यवचतुब्लेख                     | Ãε         | व्ययनोष्णीवसमयी १                      | € 9        |
| बाय वक्षधरः भ्रास्ता खवक              | €∘         | व्याचातः संप्रवच्छामि काय १            | १६         |
| व्याथ वद्यधरः ग्रास्तात्रिकोक         | ५० ं       | व्यथातः संप्रतच्यामि चित्त             | ęs         |
| वाय वस्त्रधरः ग्रास्ता                | 1          | व्याषातः संप्रवच्छ।सि वाक् १           | ११४        |
| सर्वध <i>र्मेश्वरः</i>                | १००        | च्यथानुगम जापेन                        | ६१         |
| ष्यय वच्चधरः ग्रास्तासर्वबुद्ध        | र≅ध        | व्यथास्मिन् गीतमात्रे तु               | <b>~</b> १ |
| व्याथ वच्चधरः ग्रास्ता सर्वे बुद्धानु | १२७        | व्यथास्मिन् भाषितमाचे सर्वकन्याः       | ∠€́        |
| षाथ वक्षधरः ग्रास्ता सरा              | હૃદ        | व्यथास्मिन् भाषितमाचे                  |            |
| व्यथ वक्षधरः श्रीमान् सर्वतत्त्वारं   | वै २६      | सर्वेद्छाग्र                           | ᇢ          |
| व्यय वद्यधरः श्रीमान् सर्वताया        | ₹8         | व्यथास्मिन् भाषितमाचे सर्वबुद्धाः      | 8 •        |
| व्यथ वद्यधरो राजा चानमोत्त            | ₹¥         | व्यथास्मिन् भावितमाचे सर्वबुद्धाः      | €g         |
| च्यथ वस्त्रधरो राजाचाना               | <b>१०७</b> | व्यथासिन् भाषितमात्रे सर्वे देवाः      | ς¥.        |
| व्यथ वश्वधरो रात्रात्रिलोका           | 88         | व्यथासिन् भाषितमाचे सर्वे              |            |
| व्याय वच्चघरो राजा जिवच्चा            | \$0        | नागाः                                  | €8         |
| व्यय वव्यधरी राजा रागमी इ             | ३६         | वाधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे बुद्धाः   |            |
| ष्यय वश्वधरो राजावश्वमन्त्रा          |            | ं बाधास्मिन् भाषितमात्रे सर्वे बुद्धाः |            |
| व्यय वश्यधरी राजा सर्वक्रीग्रान्त     |            | बाधास्मिन् भाषितमाचे सर्वे विद्याः     | e٠         |
| व्यय वच्च धरो शाजा सर्वतया            | १०१        | , अध्यास्त्रिन् विनिःस्टतमाचे          | <b>~</b> ? |
| व्यथ वक्तप्रश्रो राजा सर्वताथा        | 88         | , व्यथास्यां गीतमाचायां चिवचा          | 95         |
| व्यथ वश्वधरो राजा सर्वाकाण            | ₹₹         | • अधास्यां गीतमात्रायां वद्य           | 30         |
|                                       |            |                                        |            |

|                                       | ų:         | i                         | ā:          |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| व्यथास्यां गीतमात्रायां सर्वबुद्धाः   | 30         | व्यनेन वक्षयोगेन          | १ ८२        |
| व्यथास्त्रां गौतमात्रायां सर्वेविद्या | æ          | व्यनेन इन्छते वापि        | € €         |
| ष्यपास्त्रां गीतमात्रायां सर्वसंपत्   | 95         | व्यन्तारद्यगतं चिनोत्     | १६२         |
| व्यथास्यां भाषितमात्रायां नाग         | cc         | व्यक्तिः चागत वर्षः       | €ø          |
| च्यदयचान धर्मे धर्म                   | १५४        | व्यन्तर्दानं वलं वौषे     | ११७         |
| चदयाः सर्वधर्मास्तु                   | १६१        | व्यन्तर्द्धानादयः सिद्धाः | १ ६ २       |
| व्यवस्तात्त् तत्र भागे                | १६२        | बन्दां गदिसं मिद्रौ       | १२८         |
| व्यधिवेद्युचतां प्रज्ञां              | १ट         | चन्तर्ज्ञानेषु सर्वेषु    | ď.          |
| व्यक्षिछानपदं ध्यात्वा                | # 8        | व्यन्त्रमञ्जादधि राखं     | €Ł          |
| अवधिस्तानपदं रच्छं                    | १००        | श्रद्धावाच्यवा मानं       | १ ४०        |
| व्यधिष्ठाय सञ्चामुदां                 | 33         | अधन्यथाभावना तेवां        | ર્ફ્યૂ      |
| व्यध्येषयामस्यां नाय                  | 389        | व्य चान्य वेष्टनाकारं     | દર          |
| व्यनया मन्त्रविद्यया                  | ~~         | व्यभक्तिवादिनः सत्त्वाः   | €8          |
| व्यवादिनिधनं ग्रान्तं                 | १५३        | व्यभावाः सर्वधर्मास्ते    | १२          |
| ष्प्रनृत्यद्वा इ.मे भावाः             | १२         | व्यभावे भावनाभावो         | ११          |
| व्यनुत्पन्नेषु घर्मेषु उत्पत्तिः      | १०४        | व्याभिष्ठकां क्रयं देयं   | <b>૧૫</b> ૧ |
| च्चनुत्पन्नेषु धर्मेषुन भावो          | १२         | च्यभिषेकतटातस्य दद्यात्   | १२०         |
| चानुत्पन्नेषु धर्मेषु स्त्रभावा       | €.         | व्यभिषेत्रं तदातस्य बुद्ध | έc          |
| व्यनेकासगतेनापि                       | 805        | व्यभिषेक त्रिधाभेदं       | १ ई०        |
| ध्यनेन को धसन्त्रेण                   | ŒŲ ,       | व्यभिषेकं सञ्चावव्यं      | १२०         |
| व्यनेन खन्तुयोगेन                     | યય         | ष्यभेद्यं सर्वबुद्धानां   | ४१          |
| व्यानेन ग्रुद्धात्रच्येगा             | ₹¥         | ष्य मेतानि समाधीनि        | <b>૭</b> ૨  |
| व्यनेन ताथागतं कायं                   | ₹१         | व्यमिनायुर्मेद्वाविम्बं   | ११८         |
| व्यनेन घर्ममाचात्रयं                  | 9₹         | व्यसिनायुर्मे चासुद्रां   | ११४         |
| व्यनेन ध्यानमात्रेग                   | 800        | व्यमोत्रक्य सम्बद्ध       | १२०         |
| व्यनेन ध्यानवचिता दुष्युरोऽपि         | €ø         | बमोप्रसिद्धिमञ्चामुद्रां  | १ ८         |
| व्यनेन ध्यानवच्चेक दुष्परीऽपि         | €€         | व्यक्तिहारै ऽचवा ग्रामे   | ě۰          |
| व्यनेन ध्यानवश्चेक सनकाराधन           | १००        | खनाभे सर्वमांनानां        | યુ€ે        |
| व्यनेन प्राप्नयाद्वोधिं               | ४२         | व्य गच्यात्मका धर्माः     | १४४         |
| वानेन बुडमाचात्र्यं                   | ૭ર         | व्यतिचानात्मका धर्माः     | રયય         |
| व्यनेन वोधिमान्नोति                   | १८०        | व्यविनाग्रमितिचोर्य       | १५५         |
| व्यनेन वव्यमार्जेश                    | १२०        | व्यविनाधातमका धर्माः      | 6 4.7       |
| व्यनेन वच्यमाञ्चात्वयं                | <b>૭</b> ૨ | बरुपत्रं सहापद्रं         | १०६         |

|                                     | <b>E</b> : 1 |                                       | ā:     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| षदमं च दितीयं च                     | १५२          | चाकाश्च घातुमध्यस्यं भाववेत् रहि      | A ST   |
| व्यसमाहितयोगेन                      | १५६          | चाकाम्रधातुमध्यस्यं भाववेत् सम        | य १७   |
| बद्धकृषिश्चिता द्वाराः              | १२८          | बाकाग्रधातुमध्यस्यं भावयेत् स्व       | કે રમૂ |
| व्यक्तमिते तु वचार्वे               | E4           | बाकाप्रधातुमध्यस्यं वच्यमस्रक         | 8 %    |
| बार्च वश्वधरः श्रीमान्              | Ęų           | व्यक्तियः परमास्त्रेग चित्तं          | १ ई 8  |
| व्यक्टो सुद्धापदं श्रेष्ठं          | ٤Þ           | बाक्तव परमास्त्रेग दग्र               | १६२    |
| वाची धर्मवाची धर्म                  | <b>२२</b> ′  | चाचेयमग्डनस्यं तु                     | €ĕ     |
| व्यक्ती बुद्ध व्यक्ती धर्म          | १इ           | काचाये इटबेध्यात्वा                   | १३६    |
| व्यक्तो बुद्धनयं दिखं               | €.           | आसार्यनिन्दनपरानैव                    | ₹•     |
| अपन्नो वच्च अपन्नो वच्च             | १ हम         | व्याचार्यंनिन्दनपरासका                | વ્દ    |
| चाडी समन्तभदस्य काय                 | \$86         | बात्समध्यगतं सत्वा                    | १६५    |
| व्यक्तो समन्तभदस्य क्रपा            | १६ंट         | ब्यात्मवन्त्रग्रहणस्टिः               | २ ई ई  |
| बाष्ट्रो सुदुर्लभिमदं               | १८           | ध्यादग्रें वीका ग्राक्कंच             | 8 4€   |
| बाही सुविसायमिदमही गुह्म            | 33           | ब्बादर्शसिव सम्भृतं                   | ৽ৼ     |
| व्यक्तो सुविद्यायमिदमक्तो ग्रान्त   | 389          | चानमर्यप्रस्तयः                       | २०     |
| बाह्ये हि समनाभदस्य                 | ११           | आसभासयति वचातमा                       | યૂર્   |
| बाही हि सर्वबुद्धानां धर्म          | १ २७         | च्यागमोद्यानविविधान्                  | 208    |
| व्यक्षों कि सर्वबुद्धानां बोधि      | 8            | - च्यालयं सर्वभच्छागां                | १२२    |
| 277                                 |              | ब्यालिखेत् पूर्वहारे तु               | १८     |
| <b>স্থা</b>                         |              | . च्यावेभ्रानविधिंस <sup>वें</sup>    | 800    |
| चाःकारगुटिकां ध्याता                | ¥            | द                                     |        |
| चाःकारीकारसमयं                      | યૂર્         | *                                     |        |
| <b>ब्याकाण्यकायसम्भ</b> त           | २२           | इति धर्मोदयचानं                       | १५७    |
| व्याकाष्ट्रधातुमध्यस्यं भावयेषक्र   | २५           | इति बुद्धा विभागेन                    | १६६    |
| व्याकाश्चधातुमध्यस्यं भाववेश्वन्द्र | ₹8           |                                       | 8€     |
| व्याकाग्राघातुमध्यस्यं भाववेत् च    | ान ३३        | इदन्तत् सर्वेबुद्धानां मनन            | 88     |
| व्याकाश्रधातुमध्यस्यं भाववेत्पद्म   |              |                                       | २६     |
| च्याकाग्रघातुमध्यस्यं भावयैत्यद्र   |              | 1                                     | \$9    |
| व्याकाश्रधात्मध्यस्यं भाववेद्भुड    |              |                                       | १६९    |
| व्याकाश्चधातुमध्यस्य भाववेहुः       |              | 1                                     | ₹8     |
| व्याकाश्चधातुमध्यस्यं भाववेद्वः     |              |                                       | €.₹    |
| चाकाश्रघातुमध्यस्य भाववेद्भुत्र     |              | इरन्तत् सर्वमन्त्राकां गुद्धा तत्त्वं | १२६    |
| चाकाश्च घातुमध्यस्यं भाववेत्        | रह्न २५      | े इदलात् सर्वमनतार्थाग्रह्मं जिक      | य €8   |

|                                   | ų:        | श्री                       |     |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----|
| इदकात् सर्ववधार्वा                | १६०       |                            | -   |
| इदन्तत् सर्वसिद्धीनां             | 4.4       | बीरसाः सर्वबुद्धानां       | £:  |
| इयं साधर्मता शुद्धा               | <b>२१</b> | ALCOLO ANGAINE             | ≢€  |
| £                                 |           | क                          |     |
| -                                 |           | कर्षकुर्वन्ति गानात्वं     | 242 |
| ईतिस्वीपद्रवान् रोगान             | 640       | कथमाचां प्रयच्छन्ति        | १५१ |
| ন্ত                               |           | कपालं निर्देशं प्राप्य     | €.  |
| उचारयन् स्करेद्वचं                | €8        | कपालं मस्प्रियों वा        | ć۰  |
| उत्तिष्ठन्ति भयवस्ताः             | १०१       | क्रमानास्थिघूपतेल          | १३० |
| <b>उत्प</b> त्तिज्ञमसम्बन्धं      | १५२       | कर्मिकारस्य कुसुमं         | ₹₹  |
| उपसाधनकाले तु                     | १ ६६      | कर्तव्यं सन्त्रसिद्धे च    | ११€ |
| उपसाधनसिद्धाग्रे                  | ų̃ε       | कर्तव्यं सिद्धिवच्येग      | 800 |
| उपेयः सर्वबुद्धानां               | १६€       | कर्पूरकुक्युमीर्युक्ता     | ££  |
| उलूकैः काकारधेस                   | १०३       | कर्प्रचन्दनेर्युक्तां      | وح  |
| उष्णीयः सर्वसिद्धीनां             | १२८       | कर्मवद्यसद्वादीप्तं        | દ≰  |
| π                                 |           | कलग्राभिषेकं प्रथमं        | १६० |
| <b>.</b>                          |           | कल्पकोटिसइस्बेर्ऽप         | १६६ |
| यकाद्यसं महोश्रोधं                | 91        | कल्योदाष्ट्रमष्टाचकं       | €9  |
| र भिर्व धाषतुष्ट्योग              | १६३       | कामं चित्तमिति प्रोक्तं    | १५८ |
| रिभः स्तोत्रपदैः ग्रामीसन्        | १७२       | कामधातुस्थितां कन्यां      | 33  |
| र्याभः स्तोत्रपदैः ग्रान्तैः सर्व | 650       | कामधाली खरो लोके           | ₹€  |
| रवं इततेन साझिष्ठां चिवच्या       | ११६ .     | कास वेत् प्रतिदिनं वच्ची   | १३२ |
| एवं इत्तेन साज्ञिश्चं खय          | १९५       | कामार्थे विश्वजीभूतान्     | ६२  |
| रवं देवं च मोइंच                  | 686       | कायवर्ष्यं प्रभावित्वा     | १₹५ |
| यवं बुड़्डो भवेत् ग्रीवं          | १२५       | कायवचाभिसम्बोधि            | 48  |
| रको हि सर्वकोधानां                | ११₹       | कायवच्चो भवेत् ब्रह्मा     | १२६ |
| ਹੈ                                |           | कायवाक्षिणनिध्यप्तेः       | ₹8  |
| रे:कारंकोभनं प्रोक्तं             |           | कायवाक्तिकतिकवै            | €e  |
| _                                 | 808       | कायवाक्तित्तवच्यार्थां काय | 35  |
| ऋो                                |           | कायवाक्तित्तवचासां काय     | १२५ |
| व्योकारं चच्चुर्गतंध्याला         | १२२       | कामवाकृषित्तवचामां काय     | १६८ |
| व्योकारं चानच्चदयं                | 88        | कायवाक्चित्तवचायां सुकुटे  | १३१ |
| भौकारगुटिका ध्याला                | યર        | कायवाक्चित्तवचावां समयो    | ११८ |

# ( १६५ )

|                                | <b>ਦ</b> :  |                                   | Æ:                       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| कायवाक्चित्तवचेय व्यक्तितायुः  | 8-9         | क्तवा वच्यमचागुक्षं               | ११७                      |
| कायवाकृत्वित्तवच्छेण काय       | १4१         | क्रमारूपघरंती ह्यां               | 9€                       |
| कायवाक्चित्तः। चोग्राकाय       | <b>१</b> ६० | क्रवासपे मधाक्र                   | १०३                      |
| कायवाक्चित्तवच्याभेद्या        | १५३         | के कर विकार बुद्धे                | æĘ                       |
| कायवाक् चित्तवचेग्रास्त्र      | 80          | क्रमदयमुपाश्चित्य                 | १५७                      |
| कायवाक्चित्तत्रचेशावद्य        | 95          | कूरं विकातं संकृद्धं              | १८०                      |
| कायवाक् चित्तवच्छे सवैरोचन     | 8=          | ब्रारं विकातके शास                | <b>୬</b> ୳               |
| कायवाक् चित्तवच्येगादयौकरण     | <b>१</b> ६६ | कूग सःगभराकान्ताः                 | १३०                      |
| कायताक्चित्तवचेषु मञ्ज         | ય ર         | को घाकार चिवच्याग्रान्            | έø                       |
| कायवाक्चित्तवचस्तु             | €€          | कोचा देवालये जाताः                | ąρ                       |
| कायवाक्चित्तसयोगं व्यष्ट       | ₹¥          | क्रोधान् समालिखेत् द्वारि         | ११३                      |
| कायवाक्चित्तसंयोगं चित्रचा     | ₹¥          | स्रोधवस्त्राष्ट्रते शुद्धे        | 8.8.8                    |
| कायवाक्चित्तसंश्रुद्ध          | <b>२२</b> ' | चुत्त्वादीम कासोप्रैः             | १२२                      |
| कायवाक्चित्तसंसिद्धाः          | १२४         |                                   |                          |
| कायवाक्चित्तसंसिद्धौ           | ≅१          | ख                                 |                          |
| कायवाकृत्तित्तसमयं चूर्यातं    | 500         | खटिकाक्कारादिभिर्लेख              | દ€                       |
| कायवाक्चित्तनसर्वस्था          | १३६         | खटिकाक्यारेशालिखेत् सर्घ          | २०५                      |
| कायवाक्चित्तसम्भोगं            | १८१         | खद्रइस्तधरं सीम्य                 | १४                       |
| कायवाक्चित्तमौस्थित्यं प्राप्य | ₹9          | खधातुं नोचनायेश्व                 | $\epsilon_{\mathcal{L}}$ |
| कायवाक्चित्तनौस्थियं भवति      | १ ४२        | खधातुं विष्णृत्रवश्चेग            | १३२                      |
| कायस्त्रभावं कावेन             | ₹₹          | खधातुं विमलं शुद्धं               | २ २१                     |
| कायान्त्रमनुत्पन्नं            | १३३         | खघातुं विवसम्पर्गे                | <b>E</b> ₹               |
| कायिकं चितिघं मवें             | १३१         | ख घातुं सर्वे बुद्धेस्तु परिपूर्ण | ર્દ્                     |
| कौटृ भंसिद्धिसामान्यं          | 645         | ख घातुं सर्वबुद्धैस्तु परिपूर्वे  | ११८                      |
| कीलनं सर्वबुद्धानां            | €₹          | ख घातुंसर्वबुद्धेस्तुपरिपूर्वो    | ३११                      |
| कुठारं पागौ विभावित्वा         | €Ę:         | खधातुं सर्वयिचाखैः                | १२४                      |
| <b>कुग्छनाम्ट</b> तवच्चेग      | દર          | खघातुपद्ममध्यस्यं                 | #8                       |
| कुजभेदेन सर्वेषां              | १३५         | ख घातुमस्पूर्योतु                 | १०₹                      |
| <b>कुजमन्दयमा</b> ख्यातं       | १५8         | खधातुभवनं रम्धं                   | €⊂                       |
| कुलानां सर्वसन्त्राणां         | ۥ           | ' खधातुमधागं चत्रं                | €¥                       |
| कु <b>जानुस्पृ</b> तियोगेन     | ₹≂          | खधातुमध्यगं चिन्तेत् धर्म         | 9₹                       |
| स्रतातु स्टइते भोत्रं          | १०२         | खधातुमध्यमं चिन्तेत् वचचन्द्रा    | €£                       |
| इतला प्रतिइततिं तस्य           | १६७         | ंखधातुमध्यमं चिन्तेत् वक्षमख्यक   | 8€                       |
|                                |             |                                   |                          |

|                                      | g:    |                               | Ē:         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| खघातुमध्यगं चिन्तेत् ग्रान्ति        | Ę     | खःचमध्यगं चिन्तेत् माहेन्द्र  | €=         |
| खधातुमध्यगं चिन्तेत् खच्च            | ७२    | खबचमध्यगं चिन्तेत् बच         | 81         |
| खधातुमध्यगं ध्यात्वा                 | 8€    | खक्चमध्यगं चिनोत् सिद्धि      | 98         |
| खधातुमध्यगं वश्वं                    | €8    | खबच्चमध्यमं चिन्तेत् सूर्य    | 98         |
| खधातुमध्यगतं क्रत्या                 | १६०   | खब्बमध्यगं चिन्तत् सूर्व      | 98         |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् व्यस्यि        | १८०   | खक्यमध्यगं चिन्तेत् सूर्य     | OF         |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् चतु            | १३६ . | खक्चमध्यगं चिन्तत् सर्वे      | əй         |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध          | 89    | खबचमध्यग चिन्तेत् सूर्य       | <b>91</b>  |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध          | 80    | खक्कमध्यगं चिन्तेत् सर्व      | <b>૭</b> ૬ |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध          | e g   | खबचमध्यगं चिन्तन् सूर्य       | <b>⊙</b> € |
| खधातुमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध          | g~    | खबचमध्यगं चिनात् सूर्य        | <b>૭</b> € |
| खघातुमपि निश्चेष्टं                  | १०१   | खबचनध्यग्र चिन्तेत् सूर्य     | 99         |
| खधातुरत्नमध्यस्यं                    | યું 8 | खक्वमध्यगं चिनोत् सूर्य       | 99         |
| खधातुवस्यमधास्यं                     | # 8   | , खबच्चमध्यगं चिन्तेत् स्वच्छ | 88         |
| खधातुसमभू तेषु                       | પ્રશ  | खब्बमध्यगं धर्म               | €€         |
| ख घातु न मयमध्यस्यं                  | Ã.S   | खक्चमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | १२१        |
| खधातुः सच्च्मध्यस्यं                 | યુર્  | खबचमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध     | १२२        |
| खभावं खमुखं ग्रान्तं                 | १ ई ६ | खक्यमध्यगतं चिन्तेत् बुद्ध    | १२३        |
| खमगडुनमा रूढं                        | १६५   | खबच्चमध्यगतं चिन्तेन् मञ्ज    | 626        |
| खत्रचं राचासैः वृरैः                 | €€    | ्खवचमध्यगतं चिन्तन सर्वे      | १०३        |
| . खबचधातुमध्यस्यं चतुरसं             | १२८   | खबचमध्यगतं चिन्तेत् इतैःकारं  | ११८        |
| खबव्दधातुमध्यस्यं भावयेत् धर्म       | 86    | _                             |            |
| खवस्त्रधातुमध्यस्त्रं भावयेत् वस्त्र | 86    | ग                             |            |
| खनव्यधातुमध्यस्यं भानवेत् सन्द       | 9€    | ं गक्रावालुकसंख्येश्व         | ÃФ         |
| खबचनेत्री सञ्चाराची                  | 90    | गक्रावालुकसमान् बुद्धान्      | ň a        |
| खक्चमध्यगं चिन्तेत् चक               | •ુફ   | गक्रावालुक्तममैः कल्पैः       | ñЭ         |
| खक्यमध्यमं चिन्तेत् चन्द्र           | ૭રૂ   | गक्रावालुकसमैः कार्यैः        | ų s        |
| खबच्चमध्यगं चिन्तेत् धर्म            | 88    | गङ्गावालुकसमै इतेचं काय       | ď a        |
| खक्चमध्यमं चिन्तेत् धर्म             | ৽ঽ    | गङ्गावालुकसमैः छोत्रः वे      | กั a       |
| खक्कमध्यगं चिन्तेत् धर्म             | ७३    | गग्छपिटक जूता श्व             | १०६        |
| खक्कमध्यगं चिन्तेत् बुद्ध            | 38    | बिश्याम इत सर्वान्            | €ø         |
| खक्चमध्यमं चिन्तेत् बुद्ध            | ર્દ્ય |                               | १५३        |
| खबच्चमध्यमं चिम्तेव् मखन             | 88    | ग्रुद्धातन्त्रेषु सर्वेषु     | १६६        |
|                                      |       |                               |            |

|                                | Æ:     | 1                             | g:         |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|------------|
| गुच्चपूनां प्रकृतीत            | १२५    | चारवक्रां विद्यालाचीं प्राप्य | १२५        |
| गुद्धोत्वत्र किमुखेत           | १५०    | चित्तं ताचागतं मुद्धं         | १३         |
| स्वीताचान् ततः क्रोधान्        | १ ई ७  | चित्तं तायागतं श्रेष्ठं       | 22         |
| गोमांसच्यमांसेन                | १०२    | चित्तं रत्नसिति ख्यातं        | १५४        |
| गोमांसेन च संयुक्तां           | وح     | चित्तविध्यप्तिनैराज्यं        | ₹₿         |
| गौरिकां खटिकां वापि            | 50     | चित्तवच्चधरः श्रौमान्         | ų.e        |
| ग्रन्थां रागगां चैव            | १५५    | चित्तवधायो राजा               | २०         |
| =                              |        | <b>चित्तवाक्कायवच्छेस्त</b>   | १५६        |
| •                              |        | चित्तसमयसंबोधिः               | €₹         |
| चर्वा वर्षा सञ्चापद्मे         | 90     | चिन्तवेत्परतो सन्ती           | 4.0₹       |
| चक्रपद्मकराभ्यांतु             | 88     | चैत्यं च सर्वबुद्धानां        | र्€०       |
| चक्रपदाम हा बच्चैः             | æ€     | चैत्यकर्मन कुवींत             | २,८२       |
| चन्नमध्यगतं स्थाप्य            | १४२    | चोदनंच कथंनाथाः               | १५१        |
| चन्नवकाम हामेषैः               | १५     | चोटबेडिधिवडवां                | ११८        |
| चन्नइसं महाज्वालं              | 8 8    | স                             |            |
| चकादीनां विशेषेस               | રય     | जटासुकुटघरं विम्बं            | १२५        |
| चसकास्थिप्रमासं तु             | ₹4     | , जटासुकुटधरं ग्रान्तं        | १२२        |
| चळ्यानवेगुकाराचा               | ₹•     | जयं वा लिङ्गमाञ्जस्य          | १ ६०       |
| चय्डालम्बानयोगादीन्            | 800    | जपसित्यचिकं चेय               | १५०        |
| चतुर्थे घोडग्रां चैव           | १५२    | जपेनास्प्रातेनायं             | <b>∠8</b>  |
| चतुर्देश्यां तथान्यम्यां       | €€     | ! <b>अरपसरचप्रयोगे</b> ग      | <b>∠8</b>  |
| चतुर्भियोदनागौतैः              | શ્ર્લપ | जि <b>न्हा</b> वसप्रयोगेस     | 44         |
| चतुर्भोगसमायुक्तं              | 6160   | (जन्हासमयवचाये                | 4€         |
| चतुर्विधमुपायन्तु              | १६२    | ञ्चालनंतापनंचेव               | १६२        |
| चतुष्पयैकरको च                 | १४३    | चानसत्त्वप्रयोगेस             | ૯૭         |
| चतुष्ययेकदची वा                | ¥.8    | ज्ञानसिद्धिकादातस्य           | १६४        |
| चतुःसन्धप्रयोगेग               | ďε     | ज्ञानेन सुदिता भौन्ति         | १६६        |
| चतुःस्थानप्रयोगेस              | १०६    | ज्ञानोदिधंस्त्रियंस्त्राप्य   | ₹₹         |
| चतूरक्रमयं चैतां               | ₹₹     | · <b>भ</b> त                  |            |
| चादवक्रां विभावाचीं गट         | €8     | , भटिति ज्ञाननिष्यक्तिः       | १€8        |
| चारवक्कां विश्वाकान्त्रीं नाना | 98     | 2                             |            |
| चाबवस्तां विश्वाचान्त्रीं नाना | 98     | टिक्किराजंस इराकोधं           | <b>૭</b> ૧ |
| चारवक्षां विश्राचान्त्रीं नीको | 98     | टिकाराजादयः घट्काः            | १५€        |

| त                                   |              | ,                                 | g:     |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
|                                     | Æ:           | त्रिवचासमयं तत्त्वं               | €₹     |
| ततः सर्वप्रयोगेस                    | १६७          | (त्रव व्यसमयसिद्धार्थे            | ય. €   |
| तत्त्वं कातिविषं प्रोक्तं           | १५०          | चिव <b>चा ज्ञरमन्त्रा</b> ग्रैः   | 836    |
| तत्त्वं मध्यकुषं घोत्तं             | १५३          | चिविषं कायवाकृत्वित               | १५२    |
| तथागतसङ्काभासां                     | ₹⊂           | चिविष्ठं समुरगंकायं               | 48     |
| तदेव विधिसंयोगं                     | 8.3          | चित्रपूर्णं वचसमयं                | ₹80    |
| तस्मात् समयविधानचो                  | १९५          |                                   | 48     |
| तस्य पातंततः द्वात्वा               | १६७          | त्रैधातुकामधे स्म्ये              | १३६    |
| तस्य भोगाखतुर्चेयाः                 | १५०          | चे धा <b>तुकसङापूज्यो</b>         | 4.4    |
| तस्य मध्ये मद्दाचकां                | १९८          | चैधातु कम हावच्यो                 | પ્રર   |
| तस्य मध्ये निखेत् वकां              | १८           | चे धातु <b>क्रम द्वा</b> सत्त्वेः | २०८    |
| तस्याभ्यन्तरतस्त्रकां स्थालिखेत् पा | हे १८        | चैधातु <b>क्समुत्पन्नाः</b>       | १४८    |
| तस्याभान्तरतस्त्रकांच्यानिखेत्      |              | त्रेधातुकस्थितं सर्वे             | १ ० भू |
| विधि                                | ११३          | त्रैधातुकस्थितां सर्वां           | १२६    |
| तांतांतच्छिक्तिकां प्राप्य          | २८           | <b>जैघातुकस्थितान्सर्वान्</b>     | €8     |
| तांस्तुसंस्कार्यसम्बोध्य            | १५८          | न्यध्वसमयसम्भूतं                  | €8     |
| तामेव देवतां विद्यां                | १६१          | यध्यसमयसम्भतान्                   | €¥.    |
| तालपत्रे ऽचवान्यत्र                 | ۥ            | त्यं वच्यकाय व इडसत्त्व           | ₹84    |
| तिस्ठेत् चिकल्पसमयं                 | 4.5          | त्वं वचकाय समयाद्य                | ₹8€    |
| ती द्वाञ्चाला चिवेषु वं             | 99           | त्वं वष्टिचत्त सुवनेश्वर          | ₹ 81/2 |
| ढतीयं प्रीतिसङ्खान्नं               | १६३          | त्वं वध्ववाच सक्तलस्य             | १८€    |
| तेजोराण्चि जयोख्यो वं               | <b>૭</b> ૧ . | -                                 |        |
| तेन तस्य न पापंस्थात्               | १६८          | द                                 |        |
| तेवां सूर्भ्याभिषेवां च             | १५७          | दंड्रामुद्रांततो बद्धा            | 6.3    |
| चिकस्यासंस् <u>य</u> ेयस्यानं       | έc           | दिचियाच प्रदातव्या                | १  १   |
| त्रिकालसमये पूत्रा                  | ११५          | ददन्ति भयसंत्रकाः                 | १२€    |
| चिसुखं रागियं चिन्तेत्              | ٥.           | ददाति च प्रच्नुसातमा              | €€     |
| चिमुखं विद्यमं चिन्तेत्             | 9.           | दद्यात् प्रतिदिनं प्राची          | ₹8     |
| त्रिसुखं वैरोचनं चिन्तेव्           | ••           | दद्यान्सर्भासमायोगं               | ₹8     |
| त्रिसुखं स्कृतिद्वग्रहनं            | ૭૧           | दद्यादै सर्वबुद्धानां             | ₹8     |
| चियोगमन्त्रपुर्यं                   | ሂሂ           | दर्भागंच दिधा यावत्               | १६५    |
| चिवचां तायागतं शुद्धं               | ₹₹           | दर्भानंतुकाते ऽप्योवं             | १६४    |
| चिवचकायमञ्जेख                       | ११६          | दर्भागं यदि वयसातीः               | १६४    |

|                                  | £:   | I                                                  | £:                |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------|
| दर्भावेत् सग्डलं तस्य            | १२०  | दिचिवारान् प्रभाविच्या                             | १०६               |
| दग्रकुप्रलान् कर्मेषयान्         | १२६  | दिन्दे देवात्मकं योगं                              | १६९               |
| दग्रदिक्संस्थिता बुद्धाः         | 46   | देवमोद्रमहारागैः                                   | १५०               |
| दप्रदिक्संस्थिताबुद्धाः          | યૂ દ | दवो मोइस्तवा रागः                                  | €                 |
| दग्रदिक्संस्थिता बुद्धाः         | યૂહ  | देववचोद्भवं चित्रं                                 | €₹                |
| दग्रदिक्सर्वबुद्धानां काय        | €.   | ษ                                                  |                   |
| दग्रदिक्मर्वबुद्धानां चोत्रस्यं  | १०८  | धर्मे प्रत्योति ग्राम्भीर्थे                       |                   |
| दग्नदिक्सर्वबुद्धानां बुद्ध      | ११ट  | ्यम् प्रदेशात् साम्साय<br>. धर्मचक्रातं कार्यं     | १२१               |
| दग्रदिक्सर्वबुद्धानां वच्च       | १०७  | . बन प्रशास चाय<br>धर्मचानाकरंदियं                 | २०८<br>७८         |
| दग्रदिक्मर्वसत्त्वानां           | १०४  | चर्मग्रहिस्त वर्णनिक्यं<br>वर्मग्रहिस्त वर्णनिक्यं |                   |
| दश्चानामिन्द्रियागान्तु          | १€३  | धर्ममञ्जूष्ट ५७ । गाँव<br>धर्ममञ्जूषमध्यस्य        | 30                |
| दग्रागं चक्रमापीतं               | १५७  | यममञ्जूषा व्यस्य<br>'धर्मवाक्यसमारूठो              | 82                |
| दान्तदौर्दान्तसौम्याना           | १५२  | धर्मो वै वाकृष्यः श्रीमान्                         | ય સ્<br>થય        |
| दिनचयमिदं कार्ये                 | €€   | यना व पात्रपा जानाग्<br>घातुभूता सहाराष्ट्री       | ર <b>ફ્ય</b>      |
| दिनानि सप्त पर्चाच               | ñε   | पारुणानुबलाज्ञियं<br>प्रारुणानुबलाज्ञियं           | १६४<br>१६४        |
| दिनानि सप्तेद कार्य              | €́8  | धाला विवासमम्                                      | र ५ B             |
| दुष्ट्यारीर्नियमैस्तीवैः         | २०   | ध्यात्वास्त्रमन्त्रपुरुषं                          | 8€                |
| दुरुवच्चविषादौनि                 | १०५  | ध्यानचानं समापद्य                                  | ₹<br>१ <b>६</b> 8 |
| देशानाकाधिकी तेषां               | १२८  | ध्यानवच्चप्रयोगेस                                  | ट् <mark>र</mark> |
| दोषो दोषोपभोगेन                  | १५५  | ध्यानवच्चेण समादानं                                | €=                |
| इचेन्द्रियप्रयोगेग जुड्डयात्     | ११८  | ध्यानवध्येग सर्वेषां                               | १ ई ई             |
| इत्रेन्द्रियप्रयोगेण सर्वयोगान्  | હય   | ध्यायन्ति ये इ.सु                                  | 600               |
| द्वयेन्द्रियप्रयोगेण सर्वास्तान् | ∌∉   | व्यवास्तम द्वारात्र                                | €€                |
| इवेन्द्रियपयोगेक समुद्रादि       | १ ८१ | _                                                  | 4-                |
| दवेन्द्रियसमापत्याको घेश्वर      | ₹€   | • न                                                |                   |
| इयेन्द्रियसमापत्या बुद्धविम्बं   | ₹€   | नगरे वाऽप्यथवा सामे                                | ÉÐ                |
| दयेन्द्रियसम।पत्याबुद्धविम्बं    | ₹£   | नमक्ते सर्वकायेभ्यः                                | १६=               |
| द्वेन्द्रियसमापत्या वच्चधर्मे    | 35   |                                                    | १५                |
| दबेन्द्रियममापत्या वच्चमत्त्वं   | 39   |                                                    | १७                |
| दवेन्द्रियसमापत्या सरेतस्तु      | ₹∘   | नाकार्थं विद्यते ह्याच                             | १५६               |
| दादग्रहक्तं प्रकृतीत             |      | नानाप्रहरसहस्साग्रान्                              | €ंड               |
| द्वादभाव्दिकांकन्यां             |      | नाधकः सर्वेदुन्छानाः                               | દ€                |
| दादग्राव्थिकां संप्राप्य         | ₹१   | नासाग्रे सर्वेषं चिन्तेत्                          | र्ध               |

|                                | g:     | 1                                    | ē:          |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| निग्रहानुग्रहं कर्म            | १६६    | पच्चमग्रहनचकेया                      | 8.3         |
| निरोधकोध पक्रेग                |        | पच्चरिक्सप्रभंदी मं                  | 63          |
| निरोधवच्यगतं चित्ते            | 8€     | य <b>ञ्</b> रक्रियमोद्योता           | <b>१8</b> 0 |
| निरोधक्यगते चित्ते             | १€8    | प <b>स</b> र्क्सिम <b>का</b> मे चान् | 88          |
| नि <b>रोध</b> वच्चराजेन        | -      | पञ्चरिक्ससमाजीया                     | १ 8         |
| निर्मितं च्चानवच्चेया          | 88     | पश्चवकें मधारतं                      | १५          |
| निर्विक रूपनि राजम्ब           | ₹€     | पश्चवर्णमञ्चावयः                     | 84          |
| निर्विकल्यात्मका धर्माः        | ર પ્રમ | पश्चविद्यतिभेदेन                     | ११६         |
| निर्विक <b>ल्यार्थसम्भ</b> तां | ₹•     | पश्चवौधेतयाभच्यं                     | १६२         |
| निन्धार्थ विग्रहरूपेग          | १६३    | पश्च श्रुलं सञ्चात्रकं पञ्च          | 8~          |
| निश्चित्व योगतो सन्त्री        | १४६    | पञ्च श्रुलं सञ्चावकां भाववेत्        | 88          |
| निष्पादनादिसमयैः               | 88     | पश्च श्रुल निवेशीन                   | દર          |
| निष्पादवेत् सञ्चायक्तं         | १२३    | पञ्चलान्धाः समासेन                   | १३०         |
| निष्पाद्य देवचत्रं तु          | 886    | पञ्चस्थानेषु सन्त्रज्ञः              | १२१         |
| निष्याद्य सगद्रमंतत्र          | १ € ७  | मञ्चेहितम्ब वैतिम्ब                  | १५३         |
| निव्याद्य मो इत्त्रंतु         | १५८    | यश्रीयञ्चारपृजाग्रेः पूजनं           | १ ४१        |
| निष्याद्य शागचनं तु            | १५६    | पश्चोपञ्चारपूजाग्रेदे वतां           | ₹8          |
| निः सभावेषु धर्मेषु            | १०६    | पद्मं प्रभविष्ठं चाला                | ₹₹          |
| नौलदग्रहं मञ्चाकोधं            | - ૭૧   | पद्मंबद्यंतयाखद्रं                   | ₹₹          |
| नी जोत्यल दलाकारं              | 24     | पदांसमन्तवचेग                        | પ્રર        |
| नी कोत्यल दकाकारां             | €8     | पद्ममग्डलसङ्काश्च                    | १५          |
| न्यासंक कथ्रवस्थामां           | ११७    | पदाइस्तं महाञ्चालं                   | १५          |
| _                              |        | पद्मान्तक्कत् कथं नाम                | १५०         |
| ч                              |        | परसाहरणं नित्यं                      | १२५         |
| पश्चमेकसिदंध्यानं              | १२१    | पश्चिम्बदंतु विचाय                   | १८          |
| पश्चक चिकुलंचेव                | १५३    | परिस्कुटं विधानेन                    | ११८         |
| पश्चकासगुर्वीः प्राचः          | ₹₹     | पर्वतासेषु रम्येषु                   | १००         |
| पश्चकामगुर्योर्डुडान्          | ₹8     | पर्वतेषुचरम्येषु                     | ११८         |
| पश्चकामाः समासेन               | १६३    | पर्वतेषु विविक्तोषु                  | g C         |
| पश्चमं नवम चैव                 | १५२    | पश्चिमेन सङ्खापद्मं                  | १८          |
| पश्चमन्तुसदाबोकं               | १€8    | पश्चिमेन सिखेत्पद्मं                 | १८          |
| प <b>ञ्च इस इ</b> । राजं       | ११६    | पश्चिमेगाविखेत्पद्मं                 | १८          |
| पश्चबुद्धान् विधानेन           | १२३    | मझ्यन्तिसाधकानित्यं                  | 2.0         |
| 26                             |        |                                      |             |

## ( २०२ )

|                              | Æ:          |                               | ā:    |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| पासौ प्रभावयेत् चर्क         | 9≅          | प्रत्याञ्चारकायाध्यानं        | १६ं≇  |
| पासौ प्रभावचेत् व्यक्त       | 98          | प्रथमं सरीचिकाकारं            | १६ॅं8 |
| पासहराख्या भवेत्तेजो         | ० इ.०       | प्रथमं श्रुन्धताबोधिं         | १६३   |
| पातनं कायवाकृत्वित्ते        | १२३         | प्रदानं इष्टरगांचैव           | १५८   |
| पातनं वचस्य त्रस्य           | ११५         | प्रसमन्ति संदाबुद्धाः         | १०८   |
| पातकेस्त्रतिकातौतस्य         | २ ६ ७       | प्रवन्धं तन्त्रमाख्यातं       | १५३   |
| पातवेत् विधिवत् सर्वान्      | 280         | प्रागकैर्वि खसम्भूतैः         | وح    |
| पादाकान्तगतं क्रत्या         | १०२         | प्राणिनश्चलया चात्याः         | १२०   |
| पारुखन्त्र चनार्श्वेस्तु     | इ०          | प्राप्य कन्धां विश्रालाच्ही   | ३२    |
| <b>पौतक्षक्षास्तिताकारां</b> | ٥.          | प्राप्यको बुद्धच्यानानि       | €∘    |
| मीतां गुरक्ति ग <b>र</b> नं  | १४२         | प्राक्टका लिक्कंचाकाम्य       | ~€    |
| पनस्तुनंसप्तित् बुद्धान्     | €€          | प्रियो भवति बुद्धानां         | २€    |
| पुष्पमित्यत्र किंचीयं        | २५१         | प्रीमानं सर्वे बुद्धाना       | યુ 🤄  |
| पुष्पमित्वभिषीयन्ते          | १४८         | प्रेन्सां रक्षिमसम्बारं       | २ ई ० |
| पूत्रांताचागतीं श्रेटां      | ३२          | দ                             |       |
| पृश्वेचीदनपदेः               | १०२         | फलेन हेतुसासुद्रा             |       |
| पूर्शीवचाऽहितंदद्यात्        | 550         | नालाग इतुन्। सुद्रा           | 140   |
| पूर्वकोणे किखेबेचं           | १८          | ब                             |       |
| पूर्वेशा द्वातकर्सेश         | १ ईस        | वन्धितं ताडितं तेन            | १ ई ७ |
| पूर्वे खतुम चाचकां           | <b>₹</b> =  | विम्बं ताथागतसयं              | ₹8    |
| ष्टिंची लोचना स्थाता         | र इ.ठ       | विम्बंस्वसम्बद्धस्य           | €≅    |
| पेमुन्यचौरिताचाराः           | १३०         | वौजाच्चस्पदं प्रोक्षं         | १६०   |
| प्रकर्षकतिविद्यानं           | ર પુ છ      | बुद्धं वावकामत्त्वं वा        | १२१   |
| प्रक्रतिप्रभासामं सर्व       | 38          | बुद्धकायधरः श्रीमान्          | 38    |
| प्रकृतिप्रभाखरा धर्माः       | र≅          | बुद्धविम्बं प्रभावित्व।       | 9₹    |
| प्रकृतिप्रभाखराः सर्वे       | ₹१          | बुद्धवोधिकाः दिखं             | şe    |
| प्रकृति खाक्तते चेतुः        | २५३         | बुद्धमधिसमाकौर्ग              | ₹     |
| प्रक्रत्या देश्वधर्मेषु      | <b>१</b> ६१ | बुद्धमग्रहणमध्यस्यं व्यमितामं | 38    |
| प्रचाचानात्मकं योग           | १६१         | बुद्धमख्डलमध्यस्यं कावे       | 8&    |
| प्रज्ञोपायसमापत्तिः          | १५३         | बुद्धमगडनमध्यस्य वचाच्होभ्यं  | 8€.   |
| प्रज्ञोपायसमापत्या           | १ € ध       | बुद्धमेत्रीम हाधर्मैः         | €9    |
| प्रतीस्थोत्पद्यते यद्यद      | રપૂ€        | बुद्धवच्यत्रिकाचेषु           | ≂€    |
|                              | , , ,       | 3.4                           | ,     |
| प्रत्यक्षं वक्षणि व्यस्य     | 660         | बुद्धवष्यम हासैन्यं           | 30    |

|                                      | ų:         | ਮ                           |               |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| बुद्धवाक्ताययोगेन                    | <b>~</b> € |                             | £:            |
| बुद्धस्त्रिकायवरदो                   | €.         | भगं सग्द्रल साख्यात         | <b>ર</b> પ્રદ |
| बुद्धास्य व्यथ्यसम्भृतान्            | €ų         | भक्त्यं वा व्यवधवा विश्वं   | 5e            |
| बुद्धांख बोधिसत्त्वांख               | १३१        | भजने कायवच्यस्य             | १३२           |
| बुडांस्तुक्रमणः स्थाप्य              | €€         |                             | ••            |
| बुद्धानां कायवाकृत्तित्तं            | €8         | भवेच्याखलपदंतस्य            | રષ્           |
| बुद्धानां ग्रान्सिजननी               | 95         | भक्तोदकाईगतंबस्त्रं         | <u>~</u>      |
| बुद्धानुस्मृतिसञ्चोद्य               | ₹⊂         | भावियत्वासमासेन             | 9.8           |
| बुद्धाभिचायसमयैः                     | 8€         | भाववेत् तादृश्यं व्याधि     | ર ∘ <b>૬</b>  |
| बुद्धाभि <b>चार्थसंसिद्धौ</b>        | g g        | भावचेत् धर्ममेत्रान्व       | ે€ દ          |
| बुद्धास राध्यसमाताः                  | €.         | भावविज्ञिरोधचक्रेस          | રપૂ <b>ં</b>  |
| बृद्धास्त्र वोधिसत्त्वास्त्र क्रोध   | 348        | भावते सक्दलं स्ट्यं         | , ē, s        |
| बुद्धास बोधिनत्त्वास मन्त्र          | ₹७         | भाषते समयं तत्त्वं          | à y           |
| वृद्धास्त्र वोधिसत्त्वास्त्र मन्त्र  | 88         | भाषते सर्वसिद्धौनां         | १३५           |
| बुडाया बोधिसत्त्वाया ये              | હક         | भाषसा भगवन् तत्त्वं         | 8             |
| ब्द्धास्त्रिकायवस्दाः                | €8         | भाषसा भगवन् तत्त्वं         | 3,5           |
| वृद्धैस्य वोधिसत्त्वेसः स्वभिविक्ताः | 900        | भाषस्त भगवन् रन्यं          | ę.            |
| बुद्धेश्व बोधिसत्त्वेश्व पश्चकाम     | १०८        | भाषस्य भगवन् सार            | ११            |
| वृद्धेश्व वोधिसत्त्वेश्व परिपृशे     | €€         | भिच्नाग्रिमान कप्तव्यं      | ₹•            |
| वृद्धेस्य वोधिसत्त्वेसः परिपृशे      | १०इ        | भूर्जपत्रादिधु चन्नं        | १ ८३          |
| बुद्धेश्व बोधिसत्त्वेश्व पृज्यमानो   | 84         |                             | , ,           |
| बुड्डो धर्मधरो वापि                  | €€         | म                           |               |
| वृद्धो वद्यधरः ग्रास्ता              | १०8        | मञ्जूषीसमयसम्भोगं           | 8€            |
| बुद्धो वच्यधरो वापि                  | 90         | मगड्लमभिषेकं च              | १५८           |
| बुडो वाक्ष्यधर्मीवा                  | ИE         | मग्रुवे विख्यमाने तु        | દ€            |
| बोधिचित्त विश्वालाञ्च                | ₹२         |                             | 60#           |
| वोधि चित्तेति किंचे ये               | १५०        | मदेन भिद्यते वर्ण           | <b>१</b> ६५   |
| बोधिचानाग्रसंप्राप्तं                | 6.0        | मध्याद्वे व्यर्धराचे वा     | و≰            |
| वोधिव <b>चाभिसम्भू</b> ताः           | १६६        | मध्ये वैरोचनपदं             | १९३           |
| नोधिवचेबाबुद्धानां                   | १२०        | मनोवव्यमयं सर्वे            | १३१           |
| त्रचाचाचियवैद्यानां                  | £4         | मक्तंदद्यात् तदातस्य        | १२०           |
| ब्रह्मबदादयो देवाः                   | પ્રષ       | मन्त्रं मन्त्रमिति प्रोक्तं | १५०           |
| ब्र <b>क्षेन्द्रव</b> हदेवानां       | €9         | <b>सन्त्रविधानिकावेन</b>    | . ₹8          |
|                                      |            |                             |               |

|                             | £:   |                                      | æ:         |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------|
| सम्बद्धीग्यां विश्वालाची    | १६०  | सुकुटेऽक्कोभ्यसमयं                   | ବ୍ୟ        |
| मन्ताचार्यदं दला            | १२०  | मुकुटेऽच्छोभ्यसमयं                   | ∌e         |
| मनवाद्यरपदेः सन्यक्         | ₹8₹  | सुकुटेऽच्होभ्यसमयं                   | 9€         |
| मर्कतप्रभाकारं              | 94   | मुकुटेऽच्छोभ्यसमयं                   | ૭€         |
| मदाचलकुलंधात्वा             | ¥.R  | मुकुटेऽक्रोभ्यसमयं                   | <b>9</b> € |
| मचाटवी प्रदेशोषु पल         | 42   | मुकुटेऽज्ञोभ्यसमयं                   | 99         |
| सद्घाटवी प्रदेशोषु विजनेषु  | ųς,  | मुकुटेऽज्ञोध्यसमयं                   | 99         |
| सचाद्भतेषु धर्मेषु          | 90   |                                      | <i>૭૫</i>  |
| सहापद्मकृतं ध्यात्वा        | યૂ છ | मुकुटे वैरोचनपर्द                    | 98         |
| सञ्चानलं सञ्चानचं           | ૭ર   | सुद्गः ध्यानयोगेन                    | و﴿         |
| महामग्रहनच्जेग              | €₹   | सुद्रोस प्रचाडेन                     | 8 . 8      |
| महामांससमयाग्रेश            | 44   | मुदाभेदेन सर्वेषां                   | €9         |
| मञ्चामांसेन संयुक्तां       | હહ   | सुद्रा <b>मन्त्र</b> विधान <b>चो</b> | ર્સ્ય      |
| मञ्चामांसेन सर्वेषां        | १०२  | सुदितं सुदया सर्व                    | १५८        |
| सद्दारत्नुलं धाला           | 8 14 | मूठे मो इस्ताक वोगं                  | २६१        |
| मचावकं समाधाय               | 84   | स्टबादादं वव्यपदं                    | 9 €        |
| मचावचकुलं ध्यात्वा          | # 8  | मोज्ञमार्गप्रकेता च                  | ३२         |
| मचात्रुलैर्मचावकेः          | ११८  | मोच्यति किसुच्येत                    | १५०        |
| मद्दासमयकुतं ध्यात्वा       | A 8  | मोच्चित्तोदिधं भाखं                  | śÃc        |
| मञ्चासमयतत्त्वं वै          | 84   | मोच्चमाचेसा यत्वर्म                  | १२६        |
| मञ्चासाधनकाले च             |      | मोच्समयसम् <sub>याः</sub>            | €₹         |
| मञ्चासाधनकालेषु             | ųς   | मोचो देवस्तया रागः                   | 5 # 8      |
| मांना इत्रादिक्त याचे       | २६   | मोद्यो मोद्योपभोगेन                  | १४५        |
| मातरं बुद्धस्य विभोः        | ₹∘   | <u>ਬ</u>                             |            |
| माट्रप्रहे ऋधाने            | ć۰   | a                                    |            |
| मा <b>ढभगिनी</b> पुत्री ख   |      | यं व्यध्ववचसुदयं                     | 600        |
| मानुषास्थिमयं कीलं व्यथवा   | દર   | यः प्रभूतमि <i>सं योगं</i>           | ¥.•        |
| मानुवास्थिमयं कोलं चष्टाङ्ग | ٤٠   |                                      | 800        |
| सारकां जीवनं चैव            | १५८  | यश्वित्रं समन्तभद्रस्थ               | ₹∘         |
| सारतं सर्वबुद्धानां         |      | यश्वितं सर्वसत्त्वार्ग               | ₹∘         |
| सारखीयाः प्रयक्षेत          |      | यत्वायं सन्तवचार्य                   | ₹∘         |
| माहेन्द्रमञ्जूनं श्वात्वा   | €€   | •                                    | ₹∘         |
| मुकुटेऽच्छोभ्यसमयं          | અપ્  | ं यदभिजधित चित्तेन                   | ¥.5        |

|                                    | g:         | İ                             | Ę:          |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| बदेव वक्षधर्मस्य                   | ₹•         | रत्न इन्तं विभावित्वा         | રય          |
| यदेवाचारपदमिष्टं                   | १०६        | रफिलना सर्ववच्याकां           | १ ६०        |
| यह्म वेदनसंज्                      | 100        | रसंचालातु चिविधं              | ,<br>2e     |
| य <b>न्त्रोप्रदेव</b> तथ           | 100        | गाचासकाडक्रेषु                | <b>~</b> 1  |
| वश्चेदं भाववेलास्त्रित्            | १२४        | राक्त सैर्विविधेः क्रीः       | ર∘≇         |
| यक्षेमं समयं रचीत्                 | १२८        | रामकुलसमायोगं                 | ₹           |
| यस्य वन्त्रधराग्रस्य               | ११५        |                               | इर          |
| यावन्तः सम्बसम्भृताः               | १२८        |                               | <b>૧</b> ૨૫ |
| य(वन्तः सर्वसमर्याः                | १३६        | रागवच्छोद्भवं वाचं            | €₹          |
| यावन्तो सन्तपुरसाः                 |            | रागे गामसंवद्यं               | १४८         |
| वे देशायिनत च                      | ૧૭૧        | राजो राजोपभोगेन               | 244         |
| वे परद्रव्याभिरताः                 | ₹•         | रि पुसन्धासनसम् वे            | έp          |
| बेऽप्रस्य तस्य वश्यस्य             | ₹¥         | क्षिगाई सलिलाई                | ≂ε          |
| वे भावयन्ति इसु                    | १ ७१       | रूपं विचाय त्रिविधं           | २७          |
| वे साधयन्ति इतत                    | 101        | रूपवैचादयः षट्काः             | રયુ€        |
| योगमळ लसम्भूतं                     | १ ई        | ं रूपग्रव्दरसादीना <u>ं</u>   | ₹⊂          |
| योजनकोटिसम्प्रशे                   | 33         | रूपण्ड्यदयः कामाः             | १५८         |
| योजनभूतविस्तारं प्रभयः             | 4.8        | रेखांददातिध्यात्वातु          | ૮€          |
| योजनग्रसविस्तारं भाववेत्           | <b>₹</b> ₹ | <b>रोचनागुदसंयुक्तां</b>      | وح          |
| योकितं प्राप्य विधिना              | હ ૭        | रोमकूषाग्रविवरैः              | €Œ          |
| योधितंस्कार्यन्वधा                 | १६५        | _                             |             |
| योजिदाकारसंयोगं                    | ₹€         | ख                             |             |
| _                                  |            | लक्षमं रागमासिक्तः            | १५८         |
| ₹                                  |            | बच्चन द्वायभावे स्तु          | १५४         |
| रक्तसितस्राधाःकारां                | 90         | <del>बङ्घ</del> येद्यदि समयं  | €ų          |
| रक्ते रागात्मकं योगं               | १६१        | लिक्; दिखा <b>ग्रा</b> मादेन  | €Ã.         |
| रक्ताद्यानि तुमनवास्ति             | १०४        | लिक् पादेन चाक्रम्य भवं       | ~           |
| रक्ताचे सर्वसनवासां                | €€         | लिक्नं पादेन चात्रस्य गच्छसैः | १०=         |
| रक्तावच्यप्रयोगेषु                 | 95         | लोक धातुषु सर्वेषु            | 8₹          |
| रतिष्रोतिसुखै <del>र्</del> चर्चेः | १५८        |                               | १५€         |
| रतीसात्र किसुच्चेत                 |            | लोचनां चिमुखीं चिन्तेत्       | 9.          |
| रक्षष्टिमिति किंतच                 |            | . जोचनां सामकौ चापि           | €.          |
| रक्षराजसुगासीर्थ                   | १२७        | जोचनाचा मञ्चाविद्याः          | ६२          |
|                                    |            |                               |             |

| व                              |            | 1                           | g:          |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
|                                | g:         | वच्चाधिषतयः सर्वे           | 47          |
| वक्रमध्यगतं चिन्तेत्           | १०५        | वचासितमञ्चाराज              | १२०         |
| दव्यकौलं छतंतेन                | €9         | वचास्रतं सञ्चाकोधं          | 98          |
| वच्च चन्न धर्ध्याला            | १३५        | वश्चनं तस्य नाथस्य          | १६८         |
| वस्त्रसमुख्यं कर्म             | €₹         | वने भिच्चां भमेतियं         | १२६         |
| वर्ष्वाचत्तसमः ग्रास्ता        | 84         | वधीकस्थारकाच                | <b>૧</b> ૬૫ |
| वक्षमं मद्राविमं               | 800        | वाकावर्भकातं कारस्तं        | १₹१         |
| वक्षधर्मभद्रारात्र             | ११५        | वाकावकापदाकानां             | દર          |
| वचपद्मसमायोगं                  | १६६        | वाक्यसमयसम्बोधिः            | €१          |
| वचपद्मसमायोगात्                | १६२        | वास्वचींच सद्दाराचीं        | 90          |
| व <b>चपाग्रिम हाविम्बं</b>     | ११८ '      | वातमग्रहससंयोगे             | c2          |
| वच्चमग्रहलध्यानेन              | १३€        | <b>वायक्षमस्हलाग्रक्षां</b> | યુષ         |
| व <b>चमगद्धनमध्यस्यं</b>       | 88         | विग्रतिइश्लं प्रकुर्वीत     | 8 7.5       |
| व <b>क्टाइसम इ</b> न्दोप्तं    | 8 .        | विकसितचानमञ्ज               | દર          |
| वश्वकोत्त्वन विम्वारीः         | €£         | विचरेत् समन्ततः निद्धो      | પુ €        |
| वक्षवैरोचनं चिन्तेत्           | १२०        | विचार्येदं समासेन           | ₽ g         |
| वक्षतस्वं सञ्चाक्र्रं          | १०इ        | विचानं देवमाख्यातं          | १ म ८       |
| वक्तस्त्वं सङ्गविम्बं          | १०८        | विचाय चिविधं गन्धं          | २८          |
| वध्यसत्त्वं विधानेन            | १२३        | विचाय वचभेदेन               | ٩e          |
| वक्तसन्त्वं समाधाय             | હર         | विग्युच च सद्दासीमं         | ११७         |
| वच्यसस्वयदाकान्तं              | <b>~</b> € | विष्णुत्रपञ्चसमयैः          | ¥.8         |
| व <b>क्षसत्त्वसङ्गाद्या</b> नं | १२१        | विग्रम्च मा सक्षकोन         | 260         |
| वध्यसत्त्वम श्रायान            | ३२         | विग्नाच विष्यं भच्चे व्     | १३०         |
| वक्षसन्त्रमञ्चाराज ध्यात्वा    | १२३        | विग्राप्त शकरकादी न्        | 39          |
| वच्चसत्त्वसञ्चार।जंसासकी       | ११५        | विग्सृत्र युक्तर स्तानां    | १ इ. इ      |
| वचसत्त्वस्य सर्वत्र            | १३१        | विव्याच्या असमयेः           | ११८         |
| वच्चसम्बाइयः सर्वे             | १००        | विख्यूत्रसमयं भद्येत्       | દય          |
| वच्यसत्त्वे सङ्गराजः           | 50         | विग्युत्रसमयाद्येन          | € 8         |
| वचनस्वो सङ्गरात्रो             | ११६        | विग्राचसमयाद्येन            | દ પૂ        |
| वश्च इस्तं सङ्घाञ्चार्ल        | र ८        | विग्रमुचाईगतं वस्त्रं       | વ્હ         |
| वचामुसिव सञ्चालां              | ₹€         | वियम् त्राचारकत्याचे        | र्€         |
| वचाङ्कुण्यस्था विम्बं          | e5         | वितकों चविचारं च            | १६३         |
| वचाचलं सङ्कोधं                 | કર         | वितक्तिमा जमतिकम्य          | १८२         |

|                                    | ų:     | ı                                          | प्रः       |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|
| विद्याधरमञ्चाकन्यां                | 55     | <b>प्रान्तधर्माग्रसम्</b> तं               | १७         |
| विद्यारा नायधर्मा वां              | હહ     | ग्रान्तिके जीचनाकारं                       | €8         |
| विद्यारा जादि वद्यायां             | १५८    | ग्रान्तिके ग्रान्तिचत्तं तु                | १ ६ =      |
| विद्याराचौति विख्याता              | १६६    | भौर्यते दृष्टमात्रेण                       | 63         |
| विधानानि तुसर्वाश्व                | २०१    | मुक्तं वा व्याथवा विकां                    | ११७        |
| विभाव्य यदनुक्कृत्वा               | १६४    | युक्रेस सर्वमन्त्रासा                      | ११६        |
| विविक्तोषुच रम्येषु                | 88     | शुचौ विविक्ती एथिवौ प्रदेशे                | इ२         |
| विविधान् वश्वसम्भूतान्             | र∘⊏    | प्रस्योति सन्त्राच्चरपदं                   | €₹         |
| विश्ववचाताकान् बुद्धान्            | १५€    | प्रदर्शनित वे इ.सु                         | २ ७१       |
| विश्वेश्वरीप्रवि <b>रुष्</b>       | 88     | श्वानमांसं इयमांसं                         | وح         |
| विवर्षाधस्यं युक्तं                | દ€     | श्वानमांसेन संयुक्तां                      | હવ         |
| विश्वं संग्रह्म विधिना             | وح     | ' <b>शानसमयमांसेन</b>                      | પૂ€        |
| विश्वेन सङ्कसंयुक्तां              | وح     | ष                                          |            |
| विकारेग सया प्रोत्तां              | Ãε     | मट्चक्रवर्तिनो राज्ञः                      | ર્€પૂ      |
| वेदना घट्टमानास्था                 | १ स. ८ | षट्जिंग्रत्समेरूयां<br>वट्जिंग्रत्समेरूयां | ५५४<br>५२  |
| वैशेषनं सञ्चाचक                    | 44     | 'षट्चिंग्रत्समेरूकां                       | યુર        |
| वैशेचन विभावित्वा                  | ₹€     | वट्चिप्रतसमे <b>क्</b> णा                  | 42         |
| वैरोचनप्रयोगेस                     | ११६    | षट्चिंग्रतसमेख्यां<br>सट्चिंग्रतसमेख्यां   | ११८        |
| वैरोचनमञ्जादिम्बं काय              | €8     | वयमासान् भावयेत् प्राची                    | ₹ <b>₹</b> |
| वैशोचनमञ्जाबिस्य ध्यात्वा          | १२२    | मोडग्रह्स्तं प्रक्रुवीत                    | ११३        |
| वैशेचनमञ्चासुदां व्यथवा            | ٤٩     | मोडग्रान्दिकां सन्ध                        | १२५        |
| वैशेचनसङासुदांकाय                  | ९ ८    | योडग्रान्दिकां संप्राप्य                   | १८         |
| वैशोचनमञ्चाराजं                    | ११५    |                                            | ( -        |
| वैरोचन सञ्चायुद्ध                  | १२७    | स                                          |            |
| व्यवलोकान्ति वस्दाः                | 88     | संग्राह्यां रति तथ                         | 500        |
|                                    |        | संस्कारस्तुसदाई वर्षा                      | ર્યૂ 8     |
| য়                                 |        | सस्पारेद् विश्ववदिश्व                      | 6 16 0     |
| ग्राचौंतच सिद्यतांचिन्तेत्         | e2     | स इरेल्या समयं                             | १०€        |
| ग्रब्दं चिविधं विद्याय             | ₹⊏     | संचारंच प्रकुर्वीत                         | ₹₹         |
| ग्र्जोः प्रतिक्रतिं क्रत्याचिता    | १०१    | सन्बंधातुं समासेन                          | १३९        |
| ग्रजोः प्रतिक्रतिं क्रत्यानदौ      | १०२    | सन्त्रधातोरनन्तस्य                         | र ८६       |
| भ्रजोः प्रतिकृतिं कृत्वा विख्यूज   | १०२    | सत्त्वांचा व्यध्वसम्भूतान्                 | €ય         |
| ग्रचीः प्रतिक्रतिं क्रत्या असग्रान | १०२    | सभ्वान् दश्रदिक्तसम्तान्                   | €8         |
|                                    |        |                                            |            |

|                              | g:         | ı                                  | £:          |
|------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| सम्बान् दश्रदिक्सम्भूतान्    | €ų         | सर्वमण्डलपार्श्वेषु                | €₹          |
| सत्त्वावतारकं ग्रीस          | १२८        | सर्वमन्त्रप्रयोगेषु                | = 6         |
| सदसन्मधामं स्थातं            | १५३        | सर्वे अन्यार्ध जापेषु              | €₹          |
| सप्ताइ यावत्यातीत            | 88         | सर्वजन्मसम्पर्के ग्रन्था           | १०१         |
| स भवेत्रतस्य गाँदैव काय      | 8 .        | सर्वज्ञासम्पूर्णं चन               | 99          |
| स भवेत्रतस्यादेव वोधित्तित   | ¥.₹        | सर्वज्ञासम्पूर्णसर्व               | १७          |
| स भवेत्रतस्यगादेव बोधिसत्त्व | पूक्       | सर्वजन्तकसम्पूर्णानिकायास          | εe          |
| स भवेत्रस्थादेव मञ्जूश्री    | <i>e</i> 3 | सर्वज्ञातासम्पूर्णासर्वाज्ञार      | 28          |
| स भवेत्रतस्यादेव वचकाय       | ų.ą        | सर्व जन्म गसं गुडा                 | €8          |
| स भवेत्तत्स्कादेव वकासत्त्व  | 8.3        | सर्ववस्प्रयोगेश                    | EE          |
| स भवेत्रतस्यादेव वियोदिध     | १०५        | सर्वसत्त्वमञ्चाचित्तं              | १७          |
| स भवेत्रह्यकादेव वैशेचन      | 63         | सर्वसत्त्वाः समुत्यक्षाः           | ₹8€         |
| स भवेत्रत्स्यगादेव सर्वबुद्ध | ĘĘ         | सर्वसमय[सद्घाये                    | ď a         |
| स भवेत् चिकायवरदो            | e y        | सर्वश्रद्धाधिमोचोग                 | १५्€        |
| स भवेत् वश्वधर्मातमा         | E¥.        | सर्वाक्तान् इदये पात्य             | १६०         |
| समन्तभद्र सत्त्वार्थ         | २,₹        | सर्वीकास्वशोषेतं काय               | ų.€         |
| समयचतुष्टयं रच्यं बुद्धः     | १२८        | सर्वाकारवरोपेत बुद्ध               | પૂર્ય       |
| समयचतुष्ट्यं रच्छं वच        | १२८        | नर्शकास्वरोपतं सञ्ज                | €9          |
| समयचतुष्टयं रच्छं वालब       | १२८        | सर्वाकास्वरोपेतं वच्य              | €€          |
| समयाकर्षग्रकुलं              | ₹⊚         | सर्वाकास्वरोपेलं सर्वा             | ७२          |
| समयाचारेन्द्रविधिगा          | ₹∘         | सर्वाणि चावरूपाणि                  | १२४         |
| समाधिवसिताम। चे              | २्€8       | सर्वाभिषेकसम्बद्धो                 | १०४         |
| सम्मानवेदिसं लोके            | <b>२</b> ६ | सर्वाषद्वगरसम्पूर्ध                | १२२         |
| सन्धरिव घानमार्गीम           | દર         | सर्वाषद्वारसम्पूर्णाग्यः           | 64          |
| सर्वकर्मिकमम्बागां           | १००        | सर्वाणक्वारसम्पर्शसर्व             | હ૭          |
| सर्वकामोपभोगैश्व             | २७         | सर्वाजक्वारसम्पर्धास्              | १०=         |
| सर्वकामोपभोगैस्तु            | २७         | सर्वे महाबोधिसत्त्वाः प्रहर्वो     | १५०         |
| सर्वक्रोधाच्यय यत्तत्        | १५५        | सर्वे मञ्चाबोधिसत्त्वाः प्रच्नुखाः | १५१         |
| सर्वेतायागतं ग्रान्तं        | 60         | सर्वेषामेव सन्तामां वित्रं         | ११५         |
| सर्वे ने राज्यसम्भूत         | १३         | सर्वेषामेव सन्ताकां वच             | ११व         |
| सर्वबुद्धमयं ग्रान्तं        | १६१        | सिवादीगतं वस्त्रं सत्वा            | <u> ح</u> و |
| सर्वेबुद्धविघातेन            | १९८        | सिववाईगतं वस्त्रं प्राहत्य         | æ           |
| सर्वबुद्धाधियः श्रीमान्      | १६८        | साकारं च निराकारं                  | १४८         |

|                                   | ē:    | 1                                        | ā:    |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| साधनं प्रतिपत्तिस                 | 846   | स्कृरसन्तु एकः कार्यं                    | €8    |
| साधनं सर्वसिद्धीनां               | ११७   | स्मलिक्शावनं कडं                         | ૭૫    |
| साधु साधु मञ्चानाचाः              | १६६   | स्मृतिक्रगञ्चनं दीप्तं भाववेत्           | 9€    |
| साधु साधु महासन्दाः               | ₹8€   | स्मृतिक्रग्रहनंदी प्रंबद्ध               | ବ୍ୟୁ  |
| साधु साधु मञ्चासत्त्वाः           | १६८   | स्फ्रील द्वाप्त को दी प्रंसिद्ध          | 98    |
| साध्यमस्यापि यहेचं                | ०३९   | स्मृजिक्नग्रहनंदी प्रंसर्व               | 98    |
| सामान्योत्तमभेदेन                 | १६२   | स्मृतिकृत इन की में                      | ₹¥    |
| सिद्धचेत्र निमित्तं च             | १५२   | संबद्धकसभावन्तु                          | १ ५ ई |
| सिध्यते पद्धमात्रेण               | 88    | खकाय चित्तवचेषु                          | 6.0   |
| सुभाषितसिदं तन्त्रं               | १७२   | स्रकायवाक्षित्तपदे                       | १०€   |
| सुम्भं जानाग्रघरं                 | ંગ્ર  | सको धवध्यसमयं                            | e9    |
| सभौ नागी सहायद्वी                 | १२६   | खित्त वित्तनिध्यप्ती                     | 308   |
| सुवतस्थाभिविक्तस्य                | १५३   | स्त्रकांच तत्त्वभावंच                    | ą     |
| स्त्रच्य पातनसिदं                 | ११६   | स्तर्क्त चन्द्रनिभंग्रान्तं              | 9२    |
| सूर्यमगडलमध्यस्यं                 | ११८   | सम्बद्धकायधरं मीम्यं                     | ૭૨    |
| स्वेत्तत्र समासेन                 | 24    | खच्चकायनिभं ब्राइं                       | ૭૨    |
| सेवयेत् कासगान् पञ्च              | २०    | ं खन्नोपमेषु धर्मेषु                     | २०७   |
| <b>मे</b> वाज्ञानाम्हतेनैव        | ůε    | खभावश्रद्धने रात्म्ये                    | १३८   |
| सेवाविधानं प्रथमं                 | १६२   | खभावेनेव <b>सम्भू</b> ताः                | १३०   |
| सेवाधडक्रयोगेन                    | १६३   | समगढ्लं समन्त्रेग                        | 80    |
| सेवासमयसंयोगं                     | y o   | <sup>।</sup> सामन्तं भावयेत् ख <b>र्</b> | પ્રર  |
| स्कानधवचेगा यावन्तः               | 8 • 8 | ख्यमन्त्रं भाववेचकं                      | 88    |
| क्तनान्तरं याविक्क्खान्तमध्ये     | 33    | समन्त्रं इट्टबेध्यात्वा                  | र्€ध  |
| स्त्री <b>रूप मन्त्रच क्रे</b> गा | ९१७   | खमनवपुरवंध्याला चतुः                     | 8 •   |
| स्थिरं तुस्कारचेत् रक्षं          | શ્યૂ  | , सामनवपुरुषं ध्यात्वा सर्व              | æ€    |
| स्पर्भे चालातु चिविषं             | २८    | समन्त्रेण प्रभावित्वा                    | ¥٣    |
| स्पर्श्र ग्रव्हादिभिर्मन्त्री     | २८    | स्वमन्त्रेण सञ्चादचं                     | 42    |
| स्मर्ग्याकायमेचेन                 | ६१    | स्रमुद्रां वाऽधवा चिन्तेव्               | १२५   |
| स्मरेद्र डपदंतच                   | 87    | ं स्वरूपेगीव तत्कार्थं                   | १२५   |
| स्मावनं कुट्टनं चिन्तेत्          | १०४   | स्ववच्चं मद्मसंयुक्त                     | ₹€    |
| स्मुरशांच प्रनः कार्ये            | €ø    | <b>ब</b> वाङ्म <b>ग्र</b> कपदं           | ११८   |
| स्पृर्शं सर्वभन्नायाः             | ۥ     | <b>ख</b> ष्टेतु रभिषेकेग                 | १६४   |
| स्मारतां सर्ववचाताां              | €¥    | साध्यांच वे इसु                          | १७१   |
|                                   |       |                                          |       |

| 8                         |            | 1                     | ਚ.    |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------|
|                           | <b>ਦ</b> : | इकारकीलकंध्याला       | €⊛    |
| ष्ट्रवसनुरागगंचीव         | १५२        | इंकारगुटिकाध्यात्वा   | યુક્  |
| इतमाचे महावचे त्रिकाया    | દર         | इंकारे क्यसत्त्वातना  | १०१   |
| इतमात्रे मद्यावके त्रिवका | દર         | इदयं ताडचेत् तेन      | 8 र   |
| इतमाचे महासत्त्वे         | દર         | हृदयं सध्यबुद्धेभाः   | 88    |
| चययीवं सचाकोधं            | 90         | इदय यावत् पादान्तं    | 93    |
| च्च्यां सर्वद्यामाः       | <b>३</b> € | दृदयमध्यगतं सूद्यां   | 8 •   |
| इन्संदत्त्वाधियरे धिष्यं  | र€१        | इटबेतं महावश्वं       | १०€   |
| इस्तमात्रं दिइस्त वा      | २०१        | इट्टसध्यगतं चक्       | €₹    |
| इस्तमुद्रांन वध्नीयात्    | २ ३ ई      | इद्दमध्यगतं खद्रं     | €⇒    |
| इस्तिमासं इयमास           | ₹          | ह्मदि मध्यगतं पद्म    | €₹    |
| इस्तिमांसं इयमासं         | 550        | इदि मध्यगतं स्वं      | €₽    |
| इस्तिसमयमां मेन           | 44         | इददि सध्यगतं वश्वं    | €ą    |
| ह्रकारं कायवाक् चित्तं    | 8.9        | इन्स्टासन्त्रमार्गेण  | र्षः  |
| हॅकार चबोंकार च           | ₹€         | क्षोमं कुर्वीत सक्तवः | १५०   |
| ह्रकारं चित्तचानीषं       | 88         | चोमं वाऽष्ययवाध्यानं  | 9 ∘ 8 |
|                           |            |                       |       |

### Addenda et Corrigenda.

 $\mathbf{R} = \mathbf{Readings}$  of Bombay R.A.S. M8 for seven pages in the beginning not incorporated in the edition.

|            | into potation in the Children        |                         |      |                       |                      |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| Page       | line for                             | read                    | Page |                       | read                 |
| 1          | 3 'समै°                              | िश्समैक°                | 54   | ll सङ्घ <sup>०</sup>  | मचा"                 |
| 2          | l <sup>°</sup> सत्त्वन               | सत्त्वेन                | 55   | 1:3 °मेन              | 'मेगा                |
| 2          | 13 'चन <sup>°</sup>                  | ि°चनवध्य°               | 56   | 11 'गेन               | ं रोस                |
| 2          | 14° वच                               | R °नयं                  | 58   | 12 °ळ्ळोन             | <b>छ्क्रेग</b>       |
| 2          | 14 ंपज्ञः                            | R °षद्य                 | 58   | 14 °गेन               | 'गेग                 |
| 3          | 2 गम्ब                               | R see                   | 59   | 3°बुद्धाचि°           | °बुद्धास्त्रि°       |
| 3          | 8 °मधि                               | R °मंघ                  | 60   | 10 प्राप्यते          | प्राप्यन्त           |
| 3          | 10 °ਸ਼ਰ°                             | R गतं                   | 60   | ∐ °गेन                | ंग्रम                |
| 3          | 18 °सयः                              | R समयः                  | 61   | 20 °वान्स्            | °चात्स°              |
| 4          | 1 °सत्त्व।''                         | R 'मन्त्रा              | 56   | 16 °गेन               | <b>रागा</b>          |
| 4          | 4 बोधिचित्त                          | R वैशेचन°               | 71   | !'ં <b>મુ</b> જ્યાં   | सम्मं                |
| 4          | 7 จุยมูลส์อ                          | m R ਭ ਪੁਮਤਥ             | 72   | () ध्वात्वा           | ध्यात्वा             |
| 4          | 20 ੰਸਕ '                             | R गतःशिमेक              | 74   | 6 <b>भारायाँ</b>      | तारायाँ              |
| 5          | 5 <b>'জুল</b> '                      | R ेकुलसव°               | 74   | 7 ॅला <del>ड्वी</del> | 'लाचीं               |
| 5          | 17 `बद्धास्त्रयं                     | R°≉चिन्द्रयं            | 78   | 16 °मातायां           | <sup>°</sup> माचायां |
| 7          | 2 (मर्बवस)                           | R पूर्वकरोगे            | 86   | ८ सूत्रः'             | मुक्त°               |
| 7          | In                                   | Delete 51               | 87   | 3 ग्राचाँ             | भा <b>च</b> ों       |
| 8          | 9 °क्क्कार्र                         | °द्वारी                 | 87   | 19 ° દાત્રો ખો°       | °হাসস্থা°            |
| 13         | 6 प्रमुखा                            | <sup>°</sup> प्रमुखा    | 89   | 20 सिङ्गपादेन         | लिङ्गं पादेन         |
| 19         | 5 विसम्ब                             | विग्यूच°                | 90   | 5 बुद्धास्त्रि°       | बुद्धस्त्रि°         |
| 20         | 13 विक्यम्च °                        | विस्मृच°                | 90   | 20 ° <b>ч</b> ат      | °वज्ञाः              |
| 20         | 14 प्रचीख                            | पुत्रौ <b>स</b>         | 95   | 16 सिद्धते            | सिध्यते              |
| 30         | 6 खमा°                               | स्रभा ''                | 96   | 18 ° <b>चिते</b> °    | ছেনী°                |
| 36         | $2$ , $13^{\circ}$ घयोगे             | न °प्रयोगेम             | 97   | $7$ $^{ m o}$ गेन     | °मेग                 |
| 38         | 10 ° থুস্বা                          | ग्रचाः                  | 98   | 9, 11, 13, 15         |                      |
| <b>3</b> 9 | 8 <sup>0</sup> बद्धानां <sup>.</sup> | <sup>3</sup> वस्त्रागां |      | 17, 19, 21 °गेन       | °रोग                 |
| 47         | 9 वसाच्छे                            | वर्ष्वम                 | 99   | 2, $17$ °गेन          | °रोस                 |
|            |                                      |                         |      |                       |                      |

| Page line for         | read           | Page line for       | read                               |
|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 101 9 °मर्न           | °मगां          | 133 15 <b>खबच</b> ° | खबच                                |
| 102 14 °का            | °कां           | 134 17 °घर          | °धरः                               |
| 103 11 ° धानु         | °घातुं         | 144 13 °दनेकी       | °दनेकी                             |
| 103 12 दुखन           | दुछेन          | 145 16 ° नाथ:       | ेना च                              |
| 106 15 東田町°           | बाह्याध्या°    | 149 6 °स्त्रध्व°    | <sup>°</sup> स्त्यध्य <sup>°</sup> |
| 107 5 वस्त्रमु        | वच्छेषु        | 153 17 °ujar°       | पु <b>र</b> ं                      |
| 107 20 पद्धाते        | पश्चिति        | 154 7 কুৰ°          | <i>தூன</i> °                       |
| 110 20 °यति           | °यन्ति         | 156 13 ਜਵਾ°         | समन्त <sup>°</sup>                 |
| 117 5 पृथ्यें         | पूर्वां        | 160 17 °ग्रेन       | ° मे श                             |
| 118 22 ° <b>धा</b> ते | °ध्यन्ते       | 164 13 संचिताः      | संज्ञिता                           |
| 119 4 সুছু°           | লু <b>ড</b> ে° | 165 22 °स्टता       | स्टताः                             |
| 119 9 ददन्ति          | ददाति          | 166 6 °पृक्         | ° <b>प्रक</b> °                    |
| 121 18 सव°            | सर्व°          | 168 l °ਵਿਵਜ         | चित्तं                             |
| 133 14 °जन्तवम्       | नचागम्         | I                   |                                    |

### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Critical editions of unprinted and original works of Oriental Literature, edited by competent scholars, and published by the Oriental Institute, Baroda

#### I. BOOKS PUBLISHED.

| 1. | Kāvyamīmāmsā: a work on poetics, by Rājašekhara (880-920 A.D.). edited by C. D. Dalal and R. Ananta- | Rs. | ۸. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | krishna Sastry, 1916. Reissue, 1924                                                                  | 2   | -4 |

This book has been set as a text-book by several Universities including
Benares, Bombay, and Patna.

- 3 Tarkasangraha: a work on Philosophy (refutation of Valicipita theory of atomic creation) by Amadajinan or Anandagiri, the famous commentators on Sankaracarya's Bhasyas, who flourished in the latter half of the 13th century: ettlet by T M. Tripath, 1917. Out of print.
- 4 Pärthaparäkrama: a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Yurita, by Prahlidanadeva, the founder of Palanpur and the younger brother of the Paramära King of Chandrävatt (a state in Märwär), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvaraja in Samvat 1220 or A.D. 1104: edited by C. D Dalal, 1917

0-B

0 - 8

- Lingānusāsana: on Grammar, by Vāmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century edited by C. D. Dalai, 1918
- Vasantavilāsa: an historical poem (Mahākāvya) describing the life of Vastupāla and the history of

|     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rs. A. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Guzerat, by Bslachandrasüri (from Modheraka or<br>Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary<br>of Vastupāla, composed after his death for his son in<br>Samvat 1296 (A.D. 1240): edited by C. D. Dalal, 1917                                                                                                                                     | 1-8    |
| 8.  | Rüpakaşatkam: six dramas by Vatsarāja, minister of<br>Paramardideva of Kalinjara, who lived between the<br>2nd half of the 12th and the 1st quarter of 13th cen-<br>tury: edited by C. D. Dalal, 1918                                                                                                                                                     | 2-4    |
| 9.  | Mohaparājaya: an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumārapāla, the Chalukya King of Guzerat, to Jainiam, by Yasatphla, an officer of King Ajayadeva, son of Kumārapāla, who reigned from A.D. 1229 to 1232: edited by Muni Chaturrijayaji with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918 | 2-0    |
| 10. | Hammframadamardana: a drama glorifying the two<br>brothers, Vastupalia and Pejahpala, and their King Vira-<br>dhavala of Dholka, by Jayasinihasüri, pupil of Vira-<br>süri, and an Aosrya of the temple of Munisuvrata<br>at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286<br>or A.D. 1220 and 1239 c deitled by C. D Ibalal, 1920                        | 2 -0   |
| n.  | Udayasundarīkathā: a romance (Campū, in prose aud poetry) by Soddhala, a contemporary of and patronised by the three brothers, 'Chelittarāja, Nāgārjuna, and Mummuṇirāja, successive rulers of Konkan, composed between A.D. 1028 and 1050: edited by (*). D. Dalai and Pandit Embar Krishnamacharya, 1920                                                | 2-4    |
| 12. | Mahāvidyāvidambana: a work on Nyāya Philosophy,<br>by Bhaṭṭa VādIndra who lived about A D 1210 to<br>1274: edited by M. R. Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                   | 2-8    |
| 13. | Prācīnagurjarakāvysangraha: a collection of old<br>Guzerati poems dating from 12th to 15th centuries<br>A.D.: edited by C. D. Dalal, 1920                                                                                                                                                                                                                 | 2-4    |
| 14. | Kumārapālapratibodha: a biographical work in<br>Prākṛta, by Somaprabhāchārya, composed in Samvat<br>1241 or A.D. 1195: edited by Muni Jinavijayaji, 1920                                                                                                                                                                                                  | 7-8    |
| 15. | Ganakārikā: a work on Philosophy (Pāsupata School)<br>by Bhāsarvajāa who lived in the 2nd half of the 10th<br>century: edited by C. D. Dalal, 1921                                                                                                                                                                                                        | 1-4    |
| 16. | Sangitamakaranda: a work on Music by Nārada. edited by M. R. Telang, 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-0    |
| 17. | Kavindrācārya List: list of Sanskrit works in the collection of Kavindrācārya, a Benares Pandit (1656 A.D.): edited by R. Anantakrishna Shastry, with a foreword by Dr. Ganganatha Jha, 1921                                                                                                                                                              | 0-12   |
| 18. | Värähagrhyasütra: Vedic ritual (domestic) of the<br>Yajurveda: edited by Dr. R. Shamasastry, 1920                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-10   |
| 19. | Lekhapaddhati: a collection of models of state and private documents, dating from 8th to 15th centuries A.D.;                                                                                                                                                                                                                                             | 0      |

| alled by C. D. Dalal and C. W. Cl. 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rs. A.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| edited by C. D. Dalal and G. K. Shrigondekar,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2-0         |
| <ol> <li>Bhavişayattakahā or Pañcamīkahā: a romance in<br/>Apabhramśa language by Dhanapāla (circa 12th century): edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. Gune, 1923</li> </ol>                                                                                                                                        | 6-0         |
| 21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C. D. Dalal and edited by Pandit L. B. Gandhi, 1923                                                                                                                                               | 3-4         |
| <ol> <li>Parasurāmakalpasūtra: a work on Tantra, with commentary by Rāmesvara: edited by A. Mahadeva Sastry, B.A., 1923</li> <li>Out of</li> </ol>                                                                                                                                                                 | print.      |
| 23 Nityotsava: a supplement to the Paraéurāmakalpasūtra<br>by Umānandanātha edited by A. Mahadeva Sastry,<br>B.A., 1923. Second revised edition by Swami Tirvik-<br>rama Tirtha, 1930                                                                                                                              | 5-0         |
| 24. Tantrarahasya: a work on the Prābhākara School of Pūrvamīmāmsā by Rāmānujācārya: edited by Dr. R. Shamasastry, 1923                                                                                                                                                                                            | 1-8         |
| <ol> <li>32. Samarāngaņa a work on architecture, town-<br/>planning, and engmeering, by king Bhoja of Dhara<br/>(11th century): edited by Mahamahopadhyaya T.<br/>Ganapati Shastr, Ph.D. Illustrated. 2 vols., 1024-1925</li> </ol>                                                                                | 10-0        |
| 26, 41. Sādhanamālā: a Buddhist Tāntric text of rituals, dated 1185 A.D., consisting of 312 small works, composed by distinguished writers: edited by Benoytosh Bhattacharyya, M.A., Ph.D. Illustrated. 2 vols., 1925—                                                                                             |             |
| 1928 27. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central Library, Baroda: Vol 1 (Veda, Vedalaksana, and Upanisads), compiled by G. K. Shrigondekar, M.A., and K. S. Ramaswim: Shastri, with a Preface by B. Bhattacharyva, Ph.D., 1925                                                                              | 14-0<br>6-0 |
| 28. Mānasollāsa or Abhllapitārthacintāmani: an ency-<br>clopsedto work treating of one hundred different topics<br>connected with the Royal household and the Royal<br>court by Someivaradewa, a Chalukya king of the 12th<br>century: edited by G. K. Shrigondekar, M.A., 3 vols.,<br>vol. 1, 1925                | 2-12        |
| <ol> <li>Nalaviläsa: a drama by Ramachandrasüri, pupil of<br/>Hemachandrasüri, describing the Paurānika story of<br/>Nala and Damayantt: edited by G. K. Shrigondekar,<br/>M.A., and L. B. Gandhi, 1926</li> </ol>                                                                                                 | 2-4         |
| 30, 31. Tattvasafigraha: a Buddhist philosophical work of the 8th century by Sāntarakṣita, a Professor at Nālandā with Pañjikā (commentary) by his disciple Kamaladīla, salos a Professor at Nālandā: edited by Pandit Embar Krishnamāchārya with a Foreword in English by B. Bhattacharyna, M.A., Ph.D., 2 vols., |             |
| 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24-0        |

| 33, 8       | <ol> <li>Mirat-i-Ahmadi: By Ali Mahammad Khan, the<br/>last Moghul Dewan of Gujarat: edited in the original<br/>Persian by Syed Nawabali, M.A., Professor of Persian,</li> </ol>                                                                              | Rs. A. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | Baroda College, 2 vols., illustrated, 1926–1928                                                                                                                                                                                                               | 19-8   |
| 35.         | Mānavagrhyasūtra: a work on Vedic ritual (domestic)<br>of the Yajurveda with the Bhāsya of Astāvakra:<br>edited with an introduction in Sanskrit by Pandit<br>Rāmakrishna Harshaji Sāstri, with a Preface by Prof.<br>B. C. Lole, 1926                        | 5–0    |
| 36.         | Nātyašāstra: of Bharata with the commentary of<br>Abhinavagupta of Kashmir: edited by M. Ramakrishna<br>Kavi, M.A., 4 vols., vol. I, illustrated, 1926                                                                                                        |        |
| 37.         | Apabhratháskävyatrayī: consisting of three works,<br>the Carcari, Upadeśarasšyana, and Kālasvarūpakulaka,<br>by Jinadatta Sūri (12th century) with commentaries:<br>edited with an elaborate introduction in Sanskrit by<br>L. B. Gandhi, 1927                | 4-0    |
| 38.         | Nyāyapraveśa, Part I (Sauskrit Text): on Buddhist<br>Logie of Dinniga, with commentaries of Haribhadra<br>Sūri and Parivadeva: edited by Principal A. B. Dhruva,<br>M.A., LL.B., Pro-Vice-Chancellor, Hindu University,<br>Benares, 1930                      |        |
| 39.         | Nyāyapraveśa, Part II (Tibetan Text): edited with introduction, notes, appendices, etc., by Pandit Vidhusekhara Bhattacharys, Principal, Vidyabhavana, Visvabharati, 1927                                                                                     | 1-8    |
| 40.         | Advayavajrasandraha: consisting of twenty short<br>works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Bud-<br>dhist savant belonging to the 11th century A.D.,<br>edited by Mahamahopadhyaya Dr. Haraprasad Sastri,<br>M.A., C.L.E., Hon. D. Litt., 1927          | 2-0    |
| 42.         | Kalpadrukośa: standard work on Sanskrit Lexicography by Keśava: edited with an elaborate introduction by the late Pandit Ramavatara Sharma, Sabityacharya, M.A., of Patna and index by Pandit Shrikant Sharma. In two volumes, vol. I, 1928.                  | 10-0   |
| 43.         | Mirat-i-Ahmadi Supplement: by Ali Muhammad<br>Khan. Translated into English from the original<br>Persian by Mr. C. N. Seddon, 1.Cs. (retired), and Prof.<br>Syed Nawab Ali, M.A. Illustrated. Corrected reissue,<br>1928.                                     | 6–8    |
| 44.         | Two Vajrayāna Works: comprising Prajūopāyavinis-<br>cayasiddhi of Annāgavajra and Jāānasiddhi of Indra-<br>bhūti—two important works belonging to the little<br>known Tantra school of Buddhism (8th century<br>A.D.): edited by B. Bhatscharyya, Ph.D., 1929 | 3-0    |
| <b>4</b> 5. | Bhāvaprakāśana: of Sāradātanaya, a comprehensive<br>work on Dramaturgy and Rasa, belonging to<br>A.D. 1175-1250; edited by His Holiness Yadugiri<br>Yatiraja Swami, Melkot, and K. S. Ramaswami Sastri.                                                       |        |
|             | Oriental Institute, Baroda, 1929                                                                                                                                                                                                                              | 7-0    |

| <b>4</b> 6. | Rāmacarita: of Abhinanda, Court poet of Hāravarsa<br>(cir. 9th century A.D.): edited by K. S. Ramaswami<br>Sastri, 1929                                                                                                                                                                                                 | Rs. A. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>47</b> . | Nafijarājayaśobhūşana; by Nrsimhakavi alias Abhinava Kalidāsa, a work on Sanskrit Poetics and relates to the glorification of Nafijarāja, son of Virabhūpa of Mysore: edited by Pandit E. Krishnamacharya, 1980                                                                                                         | 5-0    |
| <b>4</b> 8. | Nätyadarpana: on dramaturgy by Ramacandra Süri<br>with his own commentary: edited by Pandit L. B.<br>Gandhi and G. K. Shrigondekar, M.A. 2 vols., vol. I,<br>1929                                                                                                                                                       | 4-8    |
| 49.         | Pre-Dinnäga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources: containing the English translation of Satélastry of Aryadeva, Tibetan text and English translation of Vigraha-vyāvartani of Nāgārjuna and the re-translation into Sanskrit from Chinese of Upāgaḥrdaya and Tarkašāstra: edited by Prof. Giuseppe Tucci, 1930  | 9-0    |
| 50.         | Mirat-i-Ahmadi Supplement: Persian text giving<br>an account of Guzerat by Ali Muhammad Khan-<br>edited by Syed Nawab Ali, M.A., Principal, Bahaud-<br>din College, Junagadh, 1930                                                                                                                                      | 6-0    |
| 51.         | Trişaştisalākāpuruşacaritra: of Hemacandra, translated into English with copious notes by Dr. Helen M. Johnson of Pennsylvania University, U.S.A. Vol. I (Ädisvaracaritra), illustrated, 1981                                                                                                                           | 15-0   |
| 52          | Dandaviveka: a comprehensive Penal Code of the ancient Hindus by Vardhamana of the 15th century A.D.: edited by Mahamahopadhyaya Kamala Krena Smrtittrtha, 1931.                                                                                                                                                        | 8–8    |
| 53.         | Tathāgataguhyaka or Guhyasamāja: the earliest and<br>the most authoritative work of the Tantra School of<br>the Buddhists. edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931                                                                                                                                                      | 4-4    |
| 54.         | Jayākhyasarihitā: an authoritative Pāfbarātīra work<br>of the 5th oentury A.D. highly respected by the South<br>Indian Vaisnavas: edited by Pandit E. Krishnama-<br>charyya of Vadtal, with one illustration in nine colous-<br>and a Foreword in English by B. Bhattacharyya, Ph.D.,<br>1931                           | 12-0   |
| 55.         | Kāvyālankārasārasamgraha: of Udbhata with the<br>commentary, probably the same as Udbhata viveks of<br>Rājānaka Tilaka (11th century A.D.): edited by K. S.<br>Ramaswami Sastri, 1931                                                                                                                                   | 2-0    |
| 56.         | Pārānanda Sūtra an ancient Tāntric work of the<br>Hindus in Sūtra form giving details of many practica<br>and rites of a new School of Tantra: edited by Swami<br>Thriykrama Tirths with a Foreword by B. Bhatta-<br>charikrama Tirths with a Foreword by B. Bhatta-<br>thriykrama Tirths with a Foreword by B. Bhatta- | 3–8    |
| 57.         | Ahsan-ut-Tawarikh: history of the Safvi Period of<br>Persian History, 15th and 16th centuries, by Hasan-                                                                                                                                                                                                                |        |

Rs. A.

i-Rumlu: edited by C. N. Seddon, I.C.S. (retired), Reader in Persian and Marathi, University of Oxford.

Shortly.

58. Padmānanda Mahākāvya: giving the life history of Raabhadeva, the first Tirthankara of the Jainas, by Amarachandra Kavi of the 13th century; edited by H. R. Kapadia, M.A.

Shortly.

Sabdaratnasamuccaya: an interesting lexicon of the 59. Nāraārtha class in Sanskrit compiled by the Maratha King Sahaji of Tanjore: edited by Pandit Vitthala Sästri, Sanskrit Pathasala, Baroda, with a foreword by B. Bhattacharvva, Ph.D. Shortlu.

#### BOOKS IN THE PRESS. TT.

- Nātyašāstra: Vol. II edited by M. Ramakrishna Kavi.
- Mānasollāsa or Abhilasıtārthacintāmaņi, vol. II, edited by G. K. Shrigondekar, M.A.
- A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental Institute, Baroda, vol. II (Srauta, Dharma, and Grhya Sütras) compiled by the Library staff.
- 4. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhandars at Pattan: edited from the notes of the late Mr. C. D Dalal, M.A , by L. B. Gandhi, 2 vols.
- Siddhantabindu: on Vedanta philosophy by Madhusudana Sarasvati with commentary of Purusottama: edited by P. C. Divanji, M.A., LL.M.
- Portuguese Vocables in Asiatic Languages: translated into English from Portuguese by Prof. A. X. Soares, M.A., Baroda College, Baroda
- Abhisamayālankārāloka: a lucid commentary on the Pranjāpāramitā, a Buddhist philosophical work, by Sinhabhadra: edited by Prof. Giuseppe Tucci.
- 8. Kalpadrukośa, Vol. II: indexes and vocabulary prepared by the late Mahamahopadhyaya Pandit Ramavatara Sarma Sahityācārya, M.A., of Patna: edited by Pandit Shrikant Sarma of Monghyr.
- 9. Saktisangama Tantra: a voluminous compendium of the Hindu Tantra comprising four books on Tara, Kali, Sundari, and Chhinnamasta: edited by B. Bhattacharyya, Ph.D.
- Nätyadarpana, Vol. II: introduction in Sanskrit giving an account of the antiquity and usefulness of the Indian drama, the different theories of Rasa, and an examination of the problems raised by the text: by L. B. Gandhi.
- Işṭasiddhi: on Vedanta philosophy by Vimuktātmā, disciple of Avyayatma, with the author's own commentary edited by M. Hirivanna, M.A., Retired Professor of Sanskrit, Maharaja's College, Mysore.
- 12. Alarhkāramahodadhi: a famous work on Sanskrit Poetics composed by Narendraprabha Sūri at the

- request of Minister Vastupāla in 1226 A.D.: edited by Lalchandra B. Gandhi of the Oriental Institute, Baroda.
- 13. Sanskrit Texts from Ball: comprising a large number of Hindu and Buddhist ritualistic, religious and other texts recovered from the islands of Java and Ball with comparisons: edited by Professor Sylvain Levi.
- Süktimuktāvalī a well-known Sanskrit work on Anthology, of Jalhana, a contemporary of King Krapa of the Hoysala Yadava Dynasty (A.D. 1247): edited by Pandit E. Krishnamacharya, Sanskrit Pāthasālā, Vadtal.
- Tarikh-i-Mubarakhehahi: an authentic and contemporary account of the kings of the Saiyvid Dynasty of Delhi: translated into English from original Persian by Kamala Krishna Basu, M.A., Professor, T.N.J. College, Bhagalpur.
  - Kävyamīmārisā: A Sanskrit work on Poetics of Rājašekhara: third revised edition by K. S. Ramaswami Shastri of the Oriental Institute, Baroda.
  - Sabara-Bhāṣya: on the Mimāmsā Sūtras of Jaimin: Translated into English by Mahāmahopādhyāya Dr. Ganganath Jha, M.A., D.Litt, etc., Vice-Chancellor, University of Allahabad.
- Gandavyūha: a Buddhist work describing the history of Sudhana in search of perfect knowledge, and the exploits of Mañjuári (3rd century A D): edited by B Bhattacharyya, Ph.D.
- Ganitatilakavṛtti: of Śrīpatı with the commentary of Simhatilaka, a non-Jain work on Arthmetic and Algebra with a Jain commentary edited by H. R. Kapadia. M.A.

# THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND PHILOSOPHY.

- The Comparative Study of Religions: [Contents: I, the sources and nature of religious truth. II, supernatural beings, good and bad. III, the soul, its nature, origin, and destiny. IV, aim and suffering, salvation and redemption. V, religious practices. VI, the emotional attitude and religious ideals]: by Alban A. Widgery, MA., 1922.
- The Philosophy and Theology of Averroes: [Contents: L a decisive discourse on the delineation of the relation between religion and philosophy. Ia, on the problem of stermal knowledge which Averroes has mentioned in his decisive discourse. II, an expestion of the methods of arguments concerning the doctrines of the faith]: by Mohammad Jamil-ur-Rahman, M.A., 1921. (Cloth Rs. 5-7).

3-0

15-0

| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rs. a. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3. | Religiouse and Morel Teachings of Al Ghezzell:<br>(Contents: I, the nature of man. II, human freedom<br>and responsibility. III, pride and vanity. IV, friend-<br>ship and sincerity. V, the nature of love and man's<br>highest happiness. VI, the unity of God. VII, the<br>love of God and its signs. VIII, rize or joyous sub-<br>mission to His will]: translated by Syed Nawab Ali,<br>M.A., 1921.                                                                                                                               | 2-0    |
| 4. | Goods and Bade: being the substance of a series of<br>talks and discussions with H.H. the Maharaja Gaekwad<br>of Baroda. [Contents: introduction, I, physical values.<br>II, intellectual values. III. esthetic values. IV,<br>moral value. V, religious value. VI, the good life, its<br>unity and attainment]: by Alban G. Widgery, M.A.,<br>1920. (Library edition Re. 5/-)                                                                                                                                                         | 3-0    |
| 5. | Immortality and other Essays: (Contents: I, philosophy and life. II, immortality. III, morality and religion. IV, Jesus and modern oulture. V, the psychology of Christian motive. VI, free Catholicism and non-Christian Religions. VII, Nietzsche and Tolstoi on Morality and Religion. VII, Nietzsche and Tolstoi on Morality and Religion. IV, the value of confessions of faith. X, the idea of resurrection. XI, religion and history. XIII, principles of reform in religion; by Alban G. Widgery, M.A., 1919. (Cloth Rs. 3, ') | 2-0    |
| 6. | Confutation of Atheism: a translation of the <i>Hadis-i-Halila</i> or the tradition of the Myrobalan Fruit: translated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0–14   |
|    | Conduct of Royal Servants: being a collection of verses from the Viramitrodaya with their translations in English, Gujarati, and Marathi: by B. Bhattacharyya, M.A., Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0~6    |

Agent in Germany:

OTTO HARRASSOWITZ,

BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT,

CALIFORNIA TO THE

---

QUEESTRASSE 14,

LEIPZIG.

For further particulars please communicate with—

THE DIRECTOR,
Oriental Institute, Baroda.



# वीर सेवा मन्दिर

लेबन पारिक Gubyssamaza Tombra or...